SATSAI OS TULSIDAS edited by

Vihari Lord Chanles 1988-97 Calculta The Asiation Society नस्य (य) के स्थान में चवर्गीय (ज) दिया गया है जैसे एवं ए॰ सक्जीगाऽऽदि। जहां खोकार जम्र पढ़ा गया है वहां है जिला गया है जैसे ११ वें एक में (राम सी)। जहां केवल का है तहां उपढ़ा गया है क्यों कि वहते दे विदानों का मत है कि तुलसी-दास जी उकार को विश्रेष कामुने जाते थे बीर यह मीठा भी सुन पड़ता है जैसे १६ वें एक में तुलसी-दास के स्थान में दास है। जहां एकार इस्त पढ़ा जाता है वहां उसका का कार उलट दिया गया है जैसे १०वें एक में। इसी प्रकार कार एक चिन्न हैं जिनका सक्षेत खागे दिखलाया है।

पटना कौलेज बांकीएर ) ताः १ नवम्बर १८६६ )

विद्यारी लाल घोवे.

### श्रक्षरों के बदलने का कार्ण ॥

भाषा की कितता में प्रायः दीर्घ खद्यर बीर मात्रा क्रख पड़े जाते हैं परना उनके लिखने का बीर क्षापने का कोई उपाय नियत न था। श्रीमान् डाक्स ग्रिथरसन् बीर डा॰ हानंती महाप्रयों की सूचना पर वंग्राख्न एसियाटिक् सोसाईटी की भाषा प्रस्तकों में नीचे लिखे (टाइप्) हीर्घ खादि के क्रख लिखने के लिये इस प्रस्तक में लिये गये हैं।

#### स्वरवर्ष।

| इनवे | खान में | t        | ये लिये गं | ये 🕏 । | एक ।           | उदाहरण। |
|------|---------|----------|------------|--------|----------------|---------|
| আ    | •••     | •••      | که         | •••    | ४४, ,          |         |
| षो   | •••     | •••      | ጉ ቸ        | •••    | ११             | रामसो   |
| चौ   | •••     | •••      | ት          | •••    | ११             |         |
| T    | (उषटा)  | <b>y</b> | (~)        | •••    | १७             | 罗哥      |
| ₹    | (उषटा)  | ğ        | · (*)      | •••    | <del>`</del> , | ****    |

Sl no 019 30**9** 15 985' थाञ्चन भी जैसे साधारण जोगें के मुख से उचारित होते हैं वैसे जिल्लों गये हैं।

| इनैके स्थान में | I   | ये लिखे   | गये। | एछ । | उदाहर्या।     |
|-----------------|-----|-----------|------|------|---------------|
| <b>भ</b>        | ••• | स         | •••  | १    | खौरा <b>म</b> |
| समस्त पद        | ••• |           | •••  | 8    | जन-सन         |
| <b>u</b>        | ••• | न         | •••  | ঽ    | निरवान        |
| य               | ••• | ज…        | •••  | १०   | सच्चोगादि     |
| ব               | ••• | <b>च्</b> | •••  | ११   | प्रतच्च       |
| ष-ग्र           | ••• | ख-ग्र     | •••  | १३   | भूखन          |
| হ্য             | ••• | ₹य        |      | १५   | ग्यान         |
| द्य             | ••• | त्रि      | •••  | २१   | किपान         |
| 靶               | ••• | रि        |      | æ€   | रिप्रपति      |
| ₹               | ••• | न्त्रि    | •••  | EL   | न्निप         |
| गर              | ••• | यि        | •••  | ११८  | यि <b>ष्ट</b> |
| ₹               | ••• | दि        | •••  | १२२  | <b>दिग</b>    |
| इत्यादि         | ••• |           | •••  |      |               |

# तुलसौ-सतसई का स्रचीपच।

#### प्रथम सर्ग ।

| दोईं। की             | सङ्ख्या। विषय।                                      | ष्टब सञ्जा।    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| १से २तव              | ६, (मङ्गलाचरण) रामबन्दना                            | ۰ و            |
| ₹                    | राम को जाननेवाला मोच्चरूप है                        | <b>ર</b>       |
| 8                    | राम कामनाचीन हैं                                    | ₹              |
| ¥                    | विराट्रूप राम हैं                                   | ₹              |
| €                    | राम पिता और सीता मा हैं                             | ₹              |
| ७ से प्त             | क, राम-भक्ताको दुःख नहीं होतान वे घर को             | ड़ कहीं जाते 8 |
| £                    | सीता-राम अर्ज्ञानी भक्ताकी रक्ताकरते हैं            | ž 8            |
| 80                   | ैसीता बुद्धि स्रीर राम विवेक हैं                    | 8              |
| ११                   | तमेनों देवसय राम की दया से ग्रन्थ बनता <sup>‡</sup> | है યૂ          |
| १२                   | राम चौर सूर्य चादि का रूपक                          | ¥              |
| १इ                   | राम सम <sup>्</sup> बीर कोई गुरु नहीं है            | ¥              |
| *१४ न्मे }<br>१८ तक् | सब पापें। के इटारी राम इस नाम का उपर्थ              | €              |
| २०                   | राम-भजन विना मुक्ति खसम्भव                          | ح              |
| <b>२१</b>            | सतसई (ग्र.श्र) बनाने का सम्बत् खीर दिन क            | गदि ६          |
| २२                   | सतसई में वर्शित विषय                                | €.             |
| २३                   | गुरु से पढ़ने पर इस का पूरा चान छोगा                | ٠ د            |
| ₹8                   | चाठों गयों के नाम चादि                              | ٠٠٠ ′ ۶۰۰      |
| र्ध्से }<br>र्दतक}   | गुरु लघुपढ़ने च्यादि का विचार                       | १•             |
| २७                   | उदाइरस और राम चादि के गसों का विचा                  | E 98           |

| दीकें। की     | ी शृङ्खाः। विषयः।                                                                     | श्रष्टं सञ्जूता । |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| . 4.2         | स्राप्टत स्रीर रामगद का रूपक                                                          | २•                |
| ¥.            | भक्तादास इरोना कठिन                                                                   | … ৼ•              |
| ¥8 .          | , राममित्ताचीर नौतिकी भलाई                                                            |                   |
| ¥¥,           | व्यपराधों की द्वामा बीर सन्तोष                                                        | २१                |
| <b>n</b> é    | सेवाकी उत्तमता                                                                        | २२                |
| Мõ            | सव बाधक हैं                                                                           | २२                |
| Ãε            | रामक्रपासिकामनानाग्र्                                                                 | হহ                |
| VE.           | राम से प्रेम उचित                                                                     | २२                |
| ۥ             | प्रेम विना सब उपाय द्यर्थे                                                            | २३                |
| €१            | राम बिना सुख व्यर्थ                                                                   | २३                |
| <b>4</b> 2    | राम विना सब खार्थी 🕏                                                                  | २३                |
| 48            | राम भक्त का खादर करते हैं                                                             | ₹8                |
| €2            | राम विना मक्की सी दश्रा                                                               | ₹8                |
| €#            | राम के भरो से पाप चातुचित                                                             | ₹8                |
| 44            | तुलसीको रामचीकी चाग्र                                                                 | ₹8                |
| €9            | सब प्रकार राम से प्रेम उचित                                                           |                   |
| 40            | राम विना वड़ा हित कोई नहीं                                                            | २५                |
| 48            | चपनी कुएच से उपमा                                                                     | २५                |
| o॰ *से }      | <b>)</b> राम की दया द्वोने से कोई कुछ नद्वीं कर सक                                    | त्ता र्≰          |
| <b>७</b> २ तक |                                                                                       | २६                |
| से }ः         | यक्टांसे चातक और भक्त की और मेघ तथा रा<br>उपमा देकर इसके अपूर्व प्रेम का वर्णन है। एव | क सौ एक           |
| तक (          | सात के दोड़े में राम को खातीजल चीर च्यप<br>चातक बनाया है                              | ने,को । ३६<br>तका |

|                          |                     |                  |                  | -       |               |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------|---------------|
| दोचें। की                | -                   | विषय।            | _                |         | सङ्ख्या ।     |
| 200                      | मनहीं में घनप्र्याम | राम ह चात        | क के समा         | न दूसरी |               |
|                          | ठौर खोजना न         | । पड़ेगा         | •••              | •••     | इ६            |
| २ ० ह                    | , भिक्ता जल बीर मन  | मीन कारूप        | क                | •••     |               |
| ११०                      | कविकी प्रौढ़ोिता से | रामराग बीव       | र सगमन क         | ारू पका | ₹७            |
|                          | ॥०॥ इति             | तं प्रथम सर्गे ॥ | o  <br>          |         |               |
|                          | <b>স</b> ুখ         | दितीय मर्ग       | Ìι               |         |               |
| १ से <b>)</b><br>१२तक}   | नाम माज्ञात्य और    | रामप्रेम वर्षः   | न                | {₹      | प्रसे<br>१तका |
| १३ से )<br><b>२३तक</b> } | सन्तोष चादि के वि   | वेषय में सामि    | येक उपदेप्र      |         | •             |
| <b>२</b> ८ से १          | व्यक्ष का उदाहर्या  | दिखा कर रा       | म की             | (8      | 8 से          |
| <b>३</b> ∘तक∫            | व्यापकता वर्ष       |                  |                  | <       | o तका         |
| ₹१                       | राम परत्रह्म रूप है |                  | •••              | •       | 80            |
| इर                       | परमेश्वर पालक है    | दुःख अपने कर्म   | में से मिल       | ता है   | 95            |
| <b>₹</b> ₹               | साधु और कमल क       | ारूपका           | •••              |         | 95            |
| इ8 सें }                 | तीनें। गुगों को दिख | ाकर राम इस       | नाम कीं इ        | गृया और |               |
| 8१ तक∫                   | देवता का छोन        | बीर इस के        | <b>अचारों</b> का | च्यर्थ  | 8&            |
| ४२ से ∤<br>४ ५ तक }      | राम नाम में राम ने  |                  |                  | •       |               |
|                          |                     |                  | •                | •••     | प्र           |
| 8€                       | पूर्व कमी के अनुसार | जनाका धना        | दि पाना          | •••     | પ્રસ          |
| 89 से 🚶                  | मयूर, कोकिल विला    | र का उदाइ        | रग               |         |               |
| <b>प्रश्तक</b> )         | दिखाकर सभाव का      | <b>वृ</b> ढ़करना | •••              | •••     | Ä8            |
| भूके .                   | चीनचार का खभाव      | ही से होना       | •••              | •••     | ¥8            |
| ¥8                       | चात्मा सुखरूप है    |                  | •••              |         | #8            |
| प्रथ् से }<br>प्र्€्तक}  | स्ताभाविक वार्ता    | •                | •••              | •••     | <u>uu</u>     |
|                          |                     |                  |                  |         |               |

| देखों की स                                                                   | ङ्ख्या। विषय।                                                                                                                                                              |                                           |                 | ष्ट्रह सङ्ख्या।                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Кə                                                                           | राम का सब धर्मामय होना                                                                                                                                                     | •••                                       | •••             | પૂર્                                            |
| पूट से }<br>६० तक}                                                           | राम की व्यापकता                                                                                                                                                            | •••                                       | •••             | પૂર્                                            |
| €8 .                                                                         | राम, सन्त बीर पुरमात्मा एक हैं                                                                                                                                             | •••                                       |                 | ЙO                                              |
| ६२ हो )<br>६५ तक)                                                            | जीव का लद्याग्रं कीर काम                                                                                                                                                   | •••                                       | •••             | ય્૭,યૂ⊂                                         |
| <del>६</del> ६                                                               | तीन प्रकार का देक्ट                                                                                                                                                        | •••                                       | •••             | ďε                                              |
| ÉO                                                                           | राम और साधुका सम्बन्ध                                                                                                                                                      | •••                                       | •••             | ИE                                              |
| Ę                                                                            | साधुजन सेव्य                                                                                                                                                               | •••                                       | •••             | પૂહ                                             |
| ६६ से )<br>७० तक)                                                            | साधु पश्चिचान                                                                                                                                                              | •••                                       |                 | y.e                                             |
| <i>૭</i> ૪                                                                   | राम क्रपा से राम जाने जाते हैं                                                                                                                                             | •••                                       | •••             | €°                                              |
| ७२                                                                           | राम आहिर गुरू का अभेद                                                                                                                                                      | •••                                       | •••             | ६०                                              |
| <i>50</i>                                                                    | दुःख क्टूटने का उपाय                                                                                                                                                       | •••                                       | •••             | €∘                                              |
|                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                           |                 |                                                 |
| ७४ से )<br>७७ तक)                                                            | 'गुर बीर राम सीता बीर बुद्धि ख                                                                                                                                             | ादिकारू                                   | पका             | {६० से<br>{६१ तक                                |
|                                                                              | 'गुरु चीर राम सीता चीर बुद्धि च<br>यटी भक्ति चादि है                                                                                                                       | ादिकारू<br>                               | पका             | <b>?</b> .                                      |
| ७७ तक्                                                                       |                                                                                                                                                                            | •••                                       | पका<br>         | (६१ तक                                          |
| <i>७७</i> तक}<br><i>७</i> ८                                                  | यदी भिक्त चादि है                                                                                                                                                          | •••                                       | पका<br><br>     | (६१ तक<br>६२                                    |
| 99 तक)<br>95<br>95<br>50 से 1                                                | यदी भिक्त चादि है<br>जहां से जो चाया वहां ही जायगा                                                                                                                         | •••                                       | प्रका<br><br>   | (६१ तक<br>६२<br>६२                              |
| 99 तक<br>90<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | यही भिक्त आदि है<br>जहां से जो आया वहां ही जायगा<br>आता और जल का रूपक                                                                                                      |                                           |                 | र्दिश्तक<br>६२<br>६२<br>६२<br>६२,६३             |
| 99 तक<br>95<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | यही भिक्त आदि है जहां से जो आया वहां ही जायगा जीवा जीव का रूपक गुणों के कारण आत्मा का भेद जल खीर अपि के समान आत्मा क                                                       |                                           |                 | र्दिश्तक<br>६२<br>६२<br>६२<br>६२,६३             |
| 99 तक<br>90<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | यही भिक्त आदि है<br>जहां से जो आया वहां ही जायगा<br>आतमा और जल का रूपक<br>गुगों के कारण आतमा का भेद<br>जल और अपि के समान आतमा क                                            |                                           |                 | { ६१ तक<br>६२<br>६२<br>६२<br>६२,६३<br>६8        |
| 99 तक<br>95<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | यही भिक्त आदि है जहां से जो आया वहां ही जायगा जीवा जीव का रूपक गुणों के कारण आत्मा का भेद जल खीर अपि के समान आत्मा क                                                       |                                           |                 | र्दश्तक<br>६२<br>६२<br>६२,६३<br>६४,६३<br>६8     |
| 99 तक<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5       | यही भिक्त आदि है जहां से जो आया वहां ही जायगा त्रु<br>आता और जल का रूपक गुगों के कारग आता का भेद जल और असि के समान आता क सभाव का वदलना गुरू और दीप का रूपक सन्त और सत्सङ्ग | <br><br><br>ता विकार <sup>ह</sup><br><br> |                 | र्दिश्तक<br>६२<br>६२<br>६२,६३<br>६८<br>६८<br>६८ |
| 99 तक<br>9                                                                   | यादी भिक्ता आदि है जहां से जो आया वहां ही जायगा आतमा और जल का रूपक गुगों के कारण आतमा का भेद जल और अपि के समान आतमा क स्वभाव का वदलना गुरू और दीप का रूपक सन्त और सत्वक्ष  | <br><br><br>ता विकार <sup>ह</sup><br><br> | <br><br>शेर<br> | ( ई १ तक                                        |

|                   |                     | (               | 6)      |         | [a             | हतीय सर्ग   |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|----------------|-------------|
| शीचें। व          | <b>ी पञ्च</b> ा।    | विष             | ष।      |         | ,              | रह बहुता।   |
| હર                | राम भजन             | •••             | •••     |         | •••            | €€          |
| <b>€</b> ₹        | च्यातमा का जड़      | हों के दु       | खपाना   |         | •••            | €9          |
| હ                 | • गुरू उपदेश से     |                 |         |         | •••            | €9          |
| હય                | देष्ट का बनना       |                 | •••     | •••     | •••            | ુક્<br>ક    |
| હફ                | इस का अन्तर         | ोगा             | •••     |         |                | €9<br>€9    |
| હક                | राम को जानने        |                 |         |         | •••            | €ट<br>र     |
| <i>દ</i> ૦        | राम भजन से द्       | ुःखनाभ्र        | •••     | •••     |                | <b>€</b> ⊂  |
| EE                | विषय रूपी मद        | से जीव          | का मतव  | ाला होक | ₹              | 4-          |
|                   | संसार र             | में फंसना       | •••     | •••     | •              | €c          |
| <b>१</b>          | 2                   |                 | •••     | •••     | •••            | <b>€</b> €  |
| २०१               | विषय से व्यप्ति न   |                 |         | •••     |                | ₹-<br>¢e    |
| <b>१</b> • २      | कोधादि पाप मू       |                 |         |         | •••            | વ૯<br>વહ    |
| १०इ               | दयाष्ट्रीन गन्धष्टी |                 | समान है | <b></b> | •              | 9C          |
|                   |                     | ू<br>(ति द्विती |         | · · · · | ••••           | 4.          |
|                   | •                   |                 | •       |         |                |             |
|                   |                     |                 | •       |         |                |             |
|                   | শ্ব                 | य दतीय          | सर्ग ।  |         |                |             |
| १से ५३ तव         | त, राम नाम की       | । महिमा         | बीर भ   | न का जा | र<br>को प्रदेश | <b>र</b> से |
|                   |                     |                 |         |         |                | र्स<br>३तका |
| A 8               |                     | •••             | •••     | •••     | •••            | ૯           |
|                   | क, राम नाम स्मर     |                 | •••     | •••     | E              | 8,હપૂ       |
|                   | त, प्रश्लीत्तर      |                 | •••     | •••     |                | પ્ર,હ€      |
|                   | ्राम के। प्रच       | ानग             | •••     | •••     | •••            | €€          |
| ६२से ६ धतव        |                     |                 | •••     | •••     | &              | (,69        |
| <b>६५से६</b> ० तव | , राम भजन           |                 | •••     | •••     | •••            | ()          |
| •                 |                     |                 |         |         |                | L.          |

१०१तक 🕽

इड सङ्घा । हर्द

200

१•१

१०२

रे११५ तका

इति हतीय सर्ग ।

#### श्रय चतुर्थ सर्ग ।

राम के बिनी १८ विद्या जानना खर्थ ११६ 3 विना चान के जप तप व्यर्थ ... ₹ 682 भिक्त वा ज्ञान विना पढ़ना व्यर्थ 286 केवल बात से खजान नहीं जाता 8 660 सब कुछ निकट है खजान के कारण नहीं देख पड़ता 4 660 भिक्त वा ज्ञान विना अध्ययन व्यर्थ € 399 ग्रब्द ब्रह्म को न जानने से सन का अम में पड़ना ... 880 श्रुब्द ३ प्रकार का विधि, निषेध चौर मिश्रित। इनसें सम C १२१ विना शुक्र प्रव्दज्ञान कासमाव ... ٤ 129 भम का कार्य, खनिचार ११५ 9.

| दोड़ी ब       | गै पहुता। वि                | षय ।                                    |             | 88       | च्युवा ।            |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| <b>89</b>     | षाहिंसा की प्रसंग्रा        | • • • •                                 | •••         | •••      | १३८                 |
| *=            | चहैत मत। मिथा दत्त          | बीर जगत का                              | रूपका। क्र  | हासे छोग | न १३ू⊂              |
| 3,5           | देवता खौर सौनकारि           | ऋषियों का भै                            | ी इस छन     | त्रके∙   |                     |
|               | अधीन रचना                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••         | •••      | १३६                 |
| 8 •           | जो जन्मा सो जाल में प       | ास दुःखी जन्म                           | ٠           | •••      | 28.                 |
| ***           | कमी के पाल खनेक हैं।        | पाते एक भी                              | <b>ৰ</b> ী' | ***      | 680                 |
| ४२            | जीव स्टगळ्याा में प्रसन्न   | रहते हैं                                |             | •••      | १८१                 |
| 88            | व्यन्धपरम्परावत् यष्ट बा    |                                         | ₹           | •••      | १८१                 |
| 88            | यह जगत् भेड़ के समा         | न है                                    | •••         | ***      | 282                 |
| 81            | चाचर्य बीर चसमाव            | •••                                     | •••         | ***      | १४२                 |
| 8€            | जो न बूभो उसे क्याबुभ       | ताना                                    | •••         | •••      | १८२                 |
| 89            | वच्ची बात                   | •••                                     | •••         | •••      | १८३                 |
| 95            | <b>अप्रके कथन का निर्दे</b> | ोड़ खपने प्रारी                         | र-ही में    | राम हैं  | 285                 |
| 38            | चगोचर का मिलनां चर          | तमाव                                    | •••         | •••      | १८८                 |
| ¥0            | मिष्या उपासकों की नि        | न्दा                                    | •••         | •••      | 888                 |
| 42,           | जैसे गुरु वैसे चेला करें    | नरक में ठेलम्                           | ठेखा        | •••      | 8 8 K               |
| प्र           | मिथ्या उपासकों की नि        | न्दा                                    | •••         | •••      | १८५                 |
| ¥             | दो चार्ष। उसी बात क         | उदाच्च्या                               | •••         | •••      | १८५                 |
| ¥8            | सिद्धान्त । ऊपर के कई       | एक दोहां क                              | त निचोड़    | •••      | <b>१</b> 8 <b>६</b> |
| <b>LL</b>     | इस ग्रम्थ में चात्मज्ञान    | कड़ाई जि                                | तकाइने      | ना       |                     |
|               | राम के आयोग है              |                                         | • •         | •••      | ९8€                 |
| <b>પ્ર</b> ક્ | (तोष की प्रसंधा) राम        | बीर तोष एक                              | •••         | •••      | 683                 |
| ЙO            | सन्तोष सब धनें से उत्त      | म                                       | •••         | ••       | १८८                 |
| ĄΈ            | जीव की मूर्खता              | •••                                     | • •         | •••      | € 8€                |
| LE.           | जगत की असत्यता              | •••                                     | •••         | •••      | १८६                 |
|               | 2                           |                                         |             |          |                     |

|                                                                                        |                                                                                                                                                            | (                                                                   | 10                                                                                                     | )                                                                                   |                                   | [चतुर्थ           | र्सर्ग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दोशे वै                                                                                | ते चञ्चा।                                                                                                                                                  | विषय                                                                | 1                                                                                                      |                                                                                     |                                   | য়া               | ड चन्नुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۥ                                                                                      | उसी का दृष्ठाना                                                                                                                                            | •••                                                                 |                                                                                                        | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>₹</b> ₹                                                                             | मिता विना तीर्थाति                                                                                                                                         | दे भग                                                               | व य                                                                                                    | र्ध                                                                                 | •••                               | •••               | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ∉र                                                                                     | वर्णभीर चान की                                                                                                                                             | <b>एक</b> त                                                         | τ                                                                                                      | •••                                                                                 | •••                               | ***               | १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4₹                                                                                     | जीव के स्थपने कत                                                                                                                                           | को को                                                               | भूखने                                                                                                  | पर वृष्ट                                                                            | न्त                               | •••               | ્રયૂર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| €8                                                                                     | कर्में सिद्धाना (का                                                                                                                                        | भे ही                                                               | प्रधाः                                                                                                 | न)                                                                                  | •••                               | •••               | १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>€</b> ¥                                                                             | गुर उपदेश के वि                                                                                                                                            | ग भम                                                                | ī                                                                                                      | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> 4                                                                             | उसी बात का दृष्ट                                                                                                                                           | <b>ान्त</b>                                                         |                                                                                                        | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| é,0                                                                                    | तश्री बात। गदहे                                                                                                                                            | का दृष                                                              | ग्रन्त                                                                                                 | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| €⊂                                                                                     | वच्ची वात । कुत्ते का                                                                                                                                      | ट्टा-                                                               | त्त                                                                                                    | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>€</b> E                                                                             | द्यसम्भवकी इच्छा                                                                                                                                           | •••                                                                 |                                                                                                        | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00                                                                                     | खर्ष परिश्रम                                                                                                                                               | •••                                                                 |                                                                                                        | •••                                                                                 | •••                               | •••               | १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ७५ स<br>७५ तव                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                     | ્રહાના વા                         | નાથ <b>ડ</b> ફ    | ४६ स<br>५⊂ तका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>૭</b> ૄ                                                                             | काळा और मारीर                                                                                                                                              | काक                                                                 | ाउँ सा                                                                                                 | <u></u>                                                                             |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94                                                                                     | चचर बीर ग्ररीर                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                        | •                                                                                   | •••                               | <b>#11</b>        | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>99</b>                                                                              | खच्चर-इी के योग                                                                                                                                            | से जा                                                               | ा उड                                                                                                   | <b>ब्रा</b>                                                                         | •••                               | •••               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                      | खचार-ही के योग<br>रोग ग्रेन के दृष्टाना                                                                                                                    | से जा                                                               | ा उड                                                                                                   | <b>ब्रा</b>                                                                         | <br><br>मा <sup>*</sup> काभे      | •<br>इ            | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>99</b>                                                                              | खचर-ही के योग<br>रोन ग्रैन के दृष्टान्त<br>वही विषय                                                                                                        | से जा<br>से प्रा                                                    | ा <b>ड</b> न्                                                                                          | <b>ब्रा</b>                                                                         | <br>मा <sup>*</sup> काभे<br>      | •••<br>•••<br>••• | <b>૧૫</b> ૯<br>૧૫૯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95<br>95<br>96                                                                         | ध्यच्चर-ही के योग<br>रोग ग्रेग के दृष्टान्त<br>वहीं विषय<br>केवल पाठ पूजा से                                                                               | से जा<br>से ग्रा<br>                                                | ा ज्ञब<br>रीर <sup>है</sup><br>ताम                                                                     | प्रा<br>धीर चात<br>                                                                 | <br>मा <sup>*</sup> कामे<br>      | र<br>इ            | ૧૫૯<br>૧૫૯<br>૧૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9E                                                                                     | षाचार-ही के योग<br>रोन ग्रेन के दृष्टान्त<br>वहीं विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>ग्रुव उपदेश से वि                                                            | से आ<br>से प्रा<br><br>स्यास<br>षय-टब                               | ा ऊड<br>हीर <sup>है</sup><br>ताभ<br>याना                                                               | ब्रा<br>ब्रीस् च्यात<br><br>                                                        | <br>मा <sup>*</sup> काभे<br>      | द<br>             | १ ५ ट<br>१ ५ ट<br>१ <b>६</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95<br>95<br>96                                                                         | खच्चर-ही के योग<br>रेन ग्रैन के दृष्टान्त<br>वही विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>ग्रुव उपदेश से वि<br>विषय चाह की बु                                           | से प्रा<br>से प्रा<br>क्या क<br>षय-हरू<br>राई वे                    | ा ज्ञव<br>रीर <sup>है</sup><br>ताम<br>पाना<br>परिम                                                     | ब्रा<br>भीर च्यात<br><br><br>एम<br>तम्ब                                             | <br>मा <sup>*</sup> का भे<br><br> | •••               | ૧ પ્રત<br>૧ પ્રત<br>૧ € ૧<br>૧ € ૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99<br>9E<br>9E<br>E0                                                                   | षाचार-ही के योग<br>रोन ग्रेन के दृष्टान्त<br>वहीं विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>ग्रुव उपदेश से वि                                                            | से प्रा<br>से प्रा<br>क्या क<br>षय-हरू<br>राई वे                    | ा ज्ञव<br>रीर <sup>है</sup><br>ताम<br>पाना<br>परिम                                                     | ब्रा<br>भीर च्यात<br><br><br>एम<br>तम्ब                                             | •••                               | •••               | १ 4 ट<br>१ ई १<br>१ ई १<br>१ ई १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99<br>95<br>96<br>50<br>50                                                             | खच्चर-ही के योग<br>रेन ग्रैन के दृष्टान्त<br>वही विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>ग्रुत उपदेश्व से वि<br>विषय चाह की बु<br>संसार खीर श्रूरीर<br>विषय-वासना कूटन | से प्राप्त<br><br>क्यास<br>घय-त्य<br>राई के<br>कार                  | ता उड़ व<br>रीर <sup>है</sup><br>ताभ<br>प्राम<br>एरिम<br>हपका<br>डपाय                                  | प्रा<br>भीर द्यात<br><br>प्रा                                                       |                                   | •••               | १ 4 6<br>१ 4 6<br>१ 6<br>१ 6<br>१ 6<br>१ 6<br>१ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90<br>90<br>92<br>50<br>50<br>50                                                       | खचार-ही के योग<br>रेन ग्रेन के दृष्टान्त<br>वही विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>गुरु उपदेश से वि<br>विषय चाह की व्<br>संसार खीर श्ररीर                         | से प्राप्त<br><br>क्यास<br>घय-त्य<br>राई के<br>कार                  | ता उड़ व<br>रीर <sup>है</sup><br>ताभ<br>प्राम<br>एरिम<br>हपका<br>डपाय                                  | प्रा<br>भीर द्यात<br><br>प्रा                                                       |                                   | •••               | 9 4 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95<br>95<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | खच्चर-ही के योग<br>रेन ग्रैन के दृष्टान्त<br>वही विषय<br>केवल पाठ पूजा से<br>ग्रुत उपदेश्व से वि<br>विषय चाह की बु<br>संसार खीर श्रूरीर<br>विषय-वासना कूटन | से आप<br>स्थास<br>व्यास<br>व्याह्य<br>हाई वी<br>जार<br>जार<br>विवास | त इन्द्रें<br>हीर <sup>ें</sup><br>हाम<br>परिम<br>हमका<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं | न्ना<br>बीद्यात<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>•••<br>• | <br><br><br><br>परीचा             | •••               | <ul> <li>१ ५ ६</li> <li>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १</li></ul> |

| देश्यों की | मञ्जूषा। विषय।                           |                        | प्रष्ठ स | ह्या ।      |
|------------|------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| CE         | प्रयाग चीर सत्सक्त का रूपक               | •••                    | •••      | १€४         |
| <b>E</b> E | वही विषय                                 | •••                    | •••      | <b>V</b> AL |
| 60         | सच्चन समाज बीर राम का रूपक               | •••                    | •        | १६६         |
| ٤٩ ـ       | क्षमा और काश्री का रूपक                  | •••                    | •••      | १५६         |
| દર         | च्चमाकी प्रसंग्रा                        | •••                    | •••      | १६६         |
| દર્        | श्रक्त पत्त चीर काण्यी का रूपक           | •••                    | •••      | १६७         |
| 83         | समय जाने पर पिर नहीं खाता                | •••                    | •••      | १६७         |
| દય         | वर्तमान काल                              | •••                    | •••      | १६८         |
| €€         | मन बीर मान-सरीवर का रूपक                 | •••                    | •••      | १६८         |
| ૯૭         | कात्र्य के गुग्र खादि विषयें। का वर्ग्गग | •••                    | •••      | १६८         |
| ટ્ટ        | सतसई सीर तालाव का रूपक                   | •••                    | •••      | १७०         |
| EE         | मान-सरोवर बीर मन खादि का रूपक            | •••                    | •••      | १७•         |
| 800        | दैत मत का नाग्रर                         | •••                    | •••      | १७१         |
| १०१        | कविता चीर गङ्गाका रूपक                   | •••                    | •••      | १०१         |
| १०२        | श्रोतास्रों के ३ प्रकार                  | •••                    | •••      | १७२         |
| १०इ        | सर्यू के गर कि विता चादि का रूपक         | •••                    | •••      | १०२         |
| 8 . 8      | सरयू चीर कविता के रूपक दारा चारी         | पदार्थी <sup>' व</sup> | ता लाभ   | १७३         |
|            |                                          |                        |          |             |

#### इति चतुर्थं सर्गं।

# त्रय पञ्चम सर्ग ।

| 8 | दो चर्ष। ९ चर्ष विषाुकाराम हो कर व्यवतार |     |     |      |  |
|---|------------------------------------------|-----|-----|------|--|
|   | ष्टीना । २ मनुष्य-ग्ररीर की प्रसंग्रा    | ••• | ••• | १७५  |  |
| 5 | कात-क्रम गाम के                          |     |     | 0.00 |  |

| बोदों की   | सङ्ग्रा। विषय।                                            | इड स्ट्री।  |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| R          | प्रथम खर्थ। जन के समान जीव का संसार में खान               | π           |
| ,          | बैगर साधुकों की क्रमा से सूर्य-रूप ब्रह्म में मिल         | <b>π</b>    |
|            | ' दितीयार्थ। मनुष्य-ग्ररीर की प्रग्रंका                   | १७८         |
| 8          | च्यातमाका च्यविनाधी रङ्ककर न घटनान बढ़ना …                | .208        |
| W.         | षरमेश्वर चीर भक्तों के विषय में चुम्बक चीर लोहे           | Ì           |
|            | कादृष्टान्त                                               | ३७१         |
| €          | जगत की उत्पत्ति के विषय में सूर्य का दृष्टान्त सीर        | :           |
|            | गुद की क्रपासे परम पद मिलना                               | १८०         |
| •          | प्रत्यच्च की सरलता और मुक्ति की कठिनता                    | 600         |
| E          | जल चै।र जीव तथा सूर्य चै।र ब्रह्म का दृष्टान्त            | १८१         |
| £          | कर्मसमाव द्वीसे जीव के साथ रहता है                        | १८२         |
| 9.         | प्रथ्वी में बीज की नाईं जी <b>द राम में लय होने पर</b> भे |             |
|            | द्यापस में नहीं मिलता                                     | " १८२       |
| 83         | दर्पेण के दृष्टान्त से ब्रह्म की निर्दोषता                | १८इ         |
| १२         | कर्मकाञ्चनाग्र                                            | १८इ         |
| 2.5        | जल तरक्क के समान कर्म की टिद्रि                           | <b>१</b> ⊂8 |
| 18         | मुभाग्रभ को नाग्र से ब्रह्म खरूप द्वीना                   | 6 =8        |
| १५         | मित्ताको द्वाराम्यभाकात्वाग                               | १८४         |
| १६         | सीता कीर चन्द्रमा तथा राम कीर सूर्य का रूपक               | १८५         |
| १७         | साधुचों की भिक्त में सीता के सदृग्ध राम का प्रेम          | 6=4         |
| १८         | चित्र-योग से सोने के समान भित्त-योग से साधुचों            |             |
|            | का निर्मेल होना                                           | १८७         |
| १६         | जीवां का जान बूभा कर कर्म की जाल में पड़ना                |             |
| <b>2</b> 0 | कर्म के विषय में मकरी की जाल का दृष्टीना                  |             |
| <b>२१</b>  | सत्सक्त के दारा जीवें। का खामाविक कर्म से मुक्त हो        | ना १प्रप    |

| पश्चम सर       | ື້ກ ເ]               | ( 13       | 3 )       |             | ,         |          |
|----------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| दीचे। की       | चञ्चना ।             | विषय।      |           |             | য়ন্ত     | क्श्ना । |
|                | स्वा-प्ररीर का गुग   | स्थल-ग्र   | रीर मे पा | या जागा     | •••       | 6 55     |
| 28             | सूर्य मे जल के सम    | ٦,         |           |             |           | ,        |
|                | बीर उसी में च        |            |           |             |           | १८६      |
| <b>ए</b> ड     | मिलने के समय जर      | ज के सम    | ान जीवेां | का च्यट्टार | होना      | 950      |
| <b>२५</b>      | नीतिष्टीन जीवां का   | दुःख में   | पड़ना     | •••         | •••       | 980      |
| <b>२</b> ६     | प्रश्रा और प्रधिक    | के समान    | जीवें। ज  | त सुख दुः   | ख में     |          |
|                | खपने से गिरना        | •••        | •••       | •••         | •••       | १८१      |
| २७             | सीताराम की छपा       | ने विना    | जीवां का  | सदा दुःख    | <b>डी</b> |          |
|                | वना रहना             | •••        | •••       | •••         | •••       | १८२      |
| रूट            | बुद्धि-रूपी सीता चै  | ार भक्ति   | के कार्य  | सन्तों का   | τ         |          |
|                | दुःखी न श्वोना       | •••        | •••       | •••         | •••       | १८२      |
| 35             | चन्द्रमा के समान व   | द्धि-रूपी  | सीता क    | ो यच्या न   | i         |          |
|                | करने से दुःखी        | होगा       | •••       | •••         | •••       | १८६      |
| <b>३</b> ०से १ | चक्ताचकई आरि         | कमच वे     | समान (    | वेषयी जन    | ों का     |          |
| <b>३</b> १तक   | सीता-जी को दुःख      | दाई जान    | ना        | •••         | •••       | १८८      |
| इर             | सर्व सुखदाई जल से    | जवासा व    | ाल जाता   | है उसी प्र  | कार       |          |
|                | विषयी जोग भवि        | का के। दुः | खदाई स    | मभाते 🕏     | •••       | १८५      |
| <b>₹</b> ₹     | सौता-रूपी भक्ति वै   | गेर साधु   | चें। की म | चिमा चन्द्र | स्मा      |          |
|                | के तुल्य सुखदाय      | ते हैं     | •••       | •••         | ***       | १८६      |
|                | श्रीराम-रूप जान वै   |            |           |             |           |          |
| <b>१</b> ५तक   | समानता सूर्थ बैार    |            |           |             |           | १८८      |
| <b>२</b> ६     | सूर्य के द्वारा जल व | •          |           |             |           | )        |
|                | के सिद्धान्त विना    | _          |           |             |           | 339      |
| <b>७</b>       | चान को बड़े की प्र   | _          |           | दिखाका      | ₹         | 1        |
|                | भित्त की सुगमत       | ा चीर प्र  | भ्रंसा    | # ry#       | •••       | 200      |
|                |                      |            |           |             |           |          |

| दीरी की    | चङ्गा। विषय।                                   | হন্ত         | सञ्जा।      |
|------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| \$C        | सत्सक्ति दारा राम का मिलना                     |              | २०२         |
| 民          | ्<br>रावया चीर विभीषया के उदाहरया से सेवव      |              |             |
|            | ' पद सुखदाई बीर सेच पद दुःखदाई                 |              | २०२         |
| 8•         | सूर्थ बीर चन्द्रमा गर्भ बीर ठंढे ने कारण हैं   |              | <u></u> २०३ |
| 88         | रूप रहित होने पर भी ग्रीत बीर उषाका नाम        |              | २०१         |
| 8₹         | च्यन्टतकागुगावर्णन                             | •••          | २०४         |
| 88         | गन्ध भ्रीत चैार उषाता तीनो वस्तुओं का एखी      | সল           |             |
|            | बीर चमिने पाया जाना                            | •••          | <b>२०</b> ५ |
| 88         | गन्ध ग्रीत बीर उष्णता में चैतन्यता का ईश्वर से |              | २०६         |
| 84         | सद्गुर की दया से चान पा कर जन का तीनो          | काल          |             |
|            | में समर्थ बना रच्चना                           | •••          | २०६         |
| 8€         | कोइल के वचे के उदाइया से जीवें का इंश्वर       |              |             |
|            | मिलना                                          | •••          | २०७         |
| 89         | सांसारिक पदार्थों के त्याग से मनुष्य में समता  | <b>फ</b> ीर  |             |
|            | विवेकाच्याना                                   | •••          | २०८         |
| ge         | विषय सुख को दुःखदाई जानने पर भी मन             | का           | ·           |
|            | <b>इट कर</b> उसी के पीक्टे दौड़ना              | •••          | २, च        |
| 8&         | स्वारध के ज्ञान दोने का उपाय                   | •••          | २०१         |
| ų o        | ऊख बीर रूई ने दृष्टाना से ईम्बर भनन है         | ीर           | ,           |
|            | सत्वार्म के विना सुख का न मिलना                | •••          | <b>२</b> १० |
| યર         |                                                | •••          | <b>२१</b> ० |
| <b>4</b> 8 | विना कर्ता के कर्म्म का न चीना बीर गुरू के उप  | देश्र        | . ,         |
|            | की विनादुःख का निष्ठत्ति न होना                | •••          | <b>२११</b>  |
| ų.         | कर्ता कारण बीर कार्य के सिद्ध होने पर भी वि    | <b>1 u</b> - |             |
| •          | यासक को कर कर्ता की का लोग करता                |              | WA 70       |

| दीचें की      | चित्रद्वा। विषय।                                 | ब्रष्ट चतुना। |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ¥8            | जल बीर वायु के उदाहरण से मनुष्य का खपने व        | ते            |
|               | शुभाश्रभ कर्म का कर्तामान कर पाप का भागी इं      | ोना २१२       |
| 44            | श्रीरामचन्द्र-जीकी श्रेष्ठता                     |               |
| <b>N</b> \$ " | कर्ताचीर कारण दो ही मुख्य हैं                    | २९४           |
| પૂર્          | कर्म का खाप-ही (खभावही से) उत्पन्न होना .        |               |
| N.C           | सब जीवें। को खपने समान समभाना, ममता का           | İ             |
|               | त्थाम                                            | २१६           |
| NE-40         | सव को सुद्धद जानना विरोध त्याग                   | २१∉           |
| <b>€</b> ₹    | <b>पाँचो तलों से संसार आदि प्रारीर का बनना</b> . | २१७           |
| ६२            | ग्रुद की सेवासे ज्ञान होना                       | २१८           |
| €₹            | नित्य आरि अर्थित की समानता                       | २१६           |
| €8            | ज्ञान के विनाजीवें। कादुःख सक्दना                | ২২০           |
| 44            | भ्रम से निज कर्म को पोर में पड़ना                | २२०           |
| 44            | कर्मक्री घटनासमभाकरकर्मकरना                      | २२१           |
| €0            | सूर्य कीर चन्द्रमा के उदाइरण से दुष्ट जनों की    | t             |
|               | संगति से साधुच्यों का दुःख पाना                  | ২৭২           |
| 4=            | माता पिता से पुत्र के समान ब्रह्म और माया से     |               |
|               | जीवकाउत्प <b>न्न हो</b> ना                       | ২২২           |
| ્ક€           | जीव का सर्व-रूप हो कर भी सब से व्यलगरहना.        | २२৪           |
| 90            | सोने के उदाइरण से जीवात्मा का सब स्थान में र     | হ             |
|               | कर भी सब से व्यक्तगर इन्ने का दृष्टान्त 👡 .      | २२३           |
| •१            | खात्माका एक इर्ोकर भी खनेक इरोना .               | ' २२५         |
| ७२            | सोने के उदाइरण से (कर्षात् सोना सर्व भूषणों की   |               |
|               | जड़ है) केवल एक परमात्मा का सब परार्थी क         | τ             |
|               | मूल द्योग                                        | २२६           |

| दोची क         | ीचञ्चा। विलय।                                    | वड बहुता।                 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 90             | भूषणों की नाई उपाधि के चानुसार चातमा के गुग      |                           |
| •              | रूप आदिकाबदलना                                   |                           |
| 98             | भोने के सदृश्चातमा के रूप का सर्वदास्थिर और      | ξ                         |
|                | यकरसरहना                                         | २२७                       |
| <b>૭</b> ૫     | विचार कर चपना ईश्टदेव करना                       | ২২⊂                       |
| <b>e</b> {     | श्रीरामचन्द्र-जीकी भिक्त से मोचापाना .           | ২২৫                       |
| 00             | ज्ञान से मिक्ताको व्यधिक सुलभता                  | २३०                       |
| 95             | सगुग में चारो गुगे। का पाया जाना                 | २३१                       |
| <b>e</b> ध्से  | ) साधुचों का सब जानना और न जानने दिन             | τ                         |
|                | मनुष्यों का दुःख पाना। खप्न में सांप से दुख पाने |                           |
|                | का उदाइरग                                        | ) <del>१२१२</del><br>(२१३ |
| <b>~</b> 8     | खप्न में जागने से जैसे सांप का भय जाता रहता है   | į                         |
|                | वैसे ही गुरु सें पाये ज्ञान के दारा दुःख से      | <u>:</u>                  |
|                | निरुत्त होना                                     |                           |
|                | विषय की चाग्रा से दुःख चीर विराग्रा से जीव       |                           |
| <b>८३</b> तक)  | कासुखपाना                                        | २३१-२३५                   |
| <b>⊂</b> 8     | कर्ताचीर कारण की अचलता                           | . २३६                     |
| <b>⊂</b> ¥     | गुर की क्रमा दारा कर्ताका अपने रूप को जानना      | २३€                       |
| <del>८</del> ६ | जैसे घड़ा विना को द्वार के नद्वीं वन सकता वैसे   |                           |
|                | यष्ट जगत विना कर्ता (परमेश्वर) के नहीं ही        |                           |
|                | सकृता                                            | . २३६                     |
| <b>co</b> '    | कर्ताका ज्ञान होने से ईश्वर का ज्ञान हो सकता     | है २३८                    |
| <del>-</del>   | गुर साची बीर सच्चनोपदेश से मनोरण सिद्ध           | २३६                       |
| ષ્દ            | खनेक कारणों का ज्ञान सब के कारण राम-ज्ञान व      | <del>ì</del>              |
| •              | विनाव्यर्थः                                      | २३६                       |

| क्षेत्री व | ी पञ्चा। विवय। प्रश                                 | जन्म                |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| £0         | सोने के दृष्टाना से इरि-भिता चादि का उपदेश          | ₹8•                 |
| 23         | सोनार चीर जीव का रूपक                               | रहर                 |
| ٤٩         | ग्ररीर के कारण जीवातना अनेक योगि के वग्र होता है    | <b>२</b> 8 <b>२</b> |
| £₹ .       | जीवों के व्यनेक योगि में जन्म पाने का कारग          | <b>२</b> 8 <b>इ</b> |
| €8         | ग्रहीर कीर वस्तन के रूपक के दारा ईश्वर की पहचान     | 288                 |
| EX         | इच्छा-वासना-जीव के व्यनेक ग्रारीर पाने का कारण      |                     |
|            | है जिस के त्याग से मुिता लाम                        | <b>२</b> 8५         |
| €€         | प्राय की चमरता चीर उसका चनेक ग्ररीर पाना            | ₹8€                 |
| ૯૭         | वायु चीर जल ग्रारीर के रहने के कारण हैं             | 289                 |
| દષ્ટ       | सुद्धा. चीर स्थूल दोनों प्रारीरों में कुछ न कुछ दोष | \28 <b>=</b>        |
|            |                                                     | { <b>₹8</b> € ·     |
| હહ         | कर्ताचीर समय बदला करते हैं परन्तु कारण ज्यों        |                     |
|            | ्कार्त्वो रहता है                                   | २५०                 |
|            | इति पश्चम सर्गं।                                    |                     |
|            | Plantanananan                                       |                     |
|            | ऋय षष्ठ सर्ग।                                       |                     |
| •          | ं<br>जीवातमा की व्यसरता चीर ग्ररीर का भी रूप वदलगा  | रपूर                |
| 2          | काम कर के जीवात्मा का बंधना                         | २५३                 |
| Ą          | काम में जीन द्वीने के कारण इस का सुख दुःख भोगना     | २५३                 |
| . 8        | सन्त, रज, तम तीनों गुयों के कारण नाम पाँकर          |                     |
|            | जीवास्माकासंसार में बन्धना,.                        | रप्रहे.             |
| ¥.         | चांख से विना देखे लक चादि इन्द्रियों से गन्ध चादि   |                     |
|            | शुर्धों का द्वान इतेना                              | 248                 |
|            | 3                                                   |                     |

| द्रीचें    | (m)                          | विषय ।         |             |                | ह पञ्चा।    |
|------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| •          | विन्दु चैार खत्तार के दृष्ट  | ान्त से पर     | मातमा की    | सर्व-          |             |
| •          | व्यापकता दिखनाना             | ***            | •••         | •••            | २५8         |
| •          | नूर्वीक्त देष्टिका विषय      | •••            | •••         | •••            | <b>₹</b> \\ |
| 4          | रेफ़ बीर विन्दु के वृद्यान   | त से परमा      | काकी स      | र्व-           | -           |
|            | व्यापकता दिखलाना             | •••            | •••         | ***            | રયૂપ્ર      |
| £          | सम्मा बिन्दु बीर स्मूल बा    | ज्ञर के दृष्टा | न्त से पर   | माता           |             |
|            | की स्त्याता प्रमाणित         | करगा           | •••         | •••            | <b>२५</b> ६ |
| <b>१</b> • | यच तत्त्वीं के मेल से ग्रारी |                |             |                |             |
|            | व्यपने २ चाश्रय में चरे      | ो जाने के व    | तारय प्रारं | ौर का          |             |
|            | व्यन्त द्योगा                | •••            | ***         | •••            | रप्र€       |
| **         | परमात्मा के जीव बनने व       |                |             | श से           |             |
|            | प्रत्र को बनाकर पिट          | ाका नाम        | पाना        | •••            | २५७         |
| १२         | नाम के सुनने से वस्तु के     |                |             |                | 516         |
| १३         | पुत्र पिता के दृष्टान्त से ई |                |             | •              | रपूट        |
| <b>१</b> 8 | ष्यनुखार खादि के दृष्टान्त   | से पिता        | पुत्र का व  | <b>प्र</b> मेद |             |
|            | ठहराना                       | •••            | •••         | •••            | २५६         |
| १५         | सुत ग्रब्द से कर्मका व       |                |             | तें के         |             |
|            | दृष्टान्त से जीवों का म      |                |             | •••            | <b>२६</b> ० |
| ११         | सुत के दृष्टान्त से स्यूच ज  | •              |             |                |             |
|            | के मरने पर जैसे ज            |                | ्ल जाते     | हैं उसी        |             |
|            | प्रकार ईश्वर को भूल व        |                | •••         | •••            | २६०         |
| १७         | कमी-रूपी एच की प्रधानत       |                |             |                | र्द०        |
| 6,0        | कमी-रूपी एच के विना स        |                |             |                | र्∉१        |
| १६         | संसार के ग्रुचादि व्यवद्यार  |                | ए जोगी      | की             |             |
| (          | च्चानोपदेश, का नुराक         | गना            | •••         | ***            | रहर         |
|            |                              |                |             |                |             |

| दोचें      | की सङ्घा। विषय।                                             | बड चञ्चा ।   |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ₹•         | संसार में पंस कर लोग ई खर को भूल जाते ैं 🎝                  | ार           |
|            | संसार-द्वीको सत्य कदते हैं                                  | र(२          |
| <b>२१</b>  | ऋषियों के कड़े ऊर परमेश्वर का ध्यान करने से                 | •            |
|            | ग्रान्ति द्वीना                                             | . १६१        |
| <b>₹</b> ₹ | राम को समभाने में विडम्बना                                  | 244          |
| २३         | विना ग्रुत के सचा मार्ग कोई नहीं दिखला                      |              |
|            | सकता                                                        | २ ३          |
| ₹8         | सत्मन्न सचे मार्ग के ज्ञान झोने का दूसरा उपाय है            | ₹4₹          |
| <b>₹</b> ¥ | भने बुरे दोनों मरते हैं इस कारण सत्सन्न बीर                 |              |
|            | गुरूपदेश की वर्षता                                          | र्∢в         |
| र्द        | भाग्य की दुर्वलता दिखा कर सत्मक्रति चार गुरूप-              |              |
|            | देश्य की व्यावश्यकता का प्रमाखित करना                       | ₹€8          |
| ৼ৽         | जीवात्मा <b>चीर</b> परमात्मा के ज्ञान न <b>झोने</b> के कारव |              |
|            | पुत्रादिको सब सुख का कारण समभाग                             | रद्ध         |
| ŔΕ         | कर्त्ता-ही के करने से कर्म का नाम होता है बीर               |              |
|            | वह चपने को उस कर्मका कर्तामान कर मेरा                       |              |
|            | कर्मक इसे प्रकारता है इसी किये उस को                        |              |
|            | उस का पाल भोगना पड़ता है                                    | र्≰€         |
| ₹€         | चात्मचानी को किसी कर्मका बन्धन नहीं जगता                    | २६६          |
| ę.         | स्राह्य्या के समान इस संसार में जीव अज्ञानी                 |              |
| ,          | हो कर समता है                                               | २५६          |
| 19         | शृत बीर ग्रिष्य दोनों की चजानता                             | । २६८        |
| 2          | सद्गुत् के उपदेश की खावश्यकता                               | <b>240</b> ° |
| ₹          | सबुद्धि सीर सन्नान पूर्वक महात्माची के उपदेशा-              |              |
|            | नुसार कर्म करने से सुख मिलता है                             | र्ब्ट        |

| दोशे       | की चंजुद्धा। विषय। प्र                              | ड चङ्चा ।     |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| ₹8         | सव वर्णों के कर्तथा कर्म का वर्णन करने की इच्छासे   |               |
| ٠.         | पष्टले ब्राह्मण के कर्मका वर्णन                     | र्दट          |
| <b>FL</b>  | काची के कर्मका वर्षन                                | २६६           |
| ₹€         | वैद्या के कमी का वर्णन                              | २६६           |
| <b>#</b> 9 | श्रुद्र के कमी का वर्षन                             | र्≰ट          |
| şc         | इच्चों ग्रानुकों के जय पूर्वक सव वर्षों के लिये सार | ,             |
|            | वस्तुके पाने का उपाय                                | <b>२७</b> ०   |
| ₹&         | सन्तोबादि के ग्रष्टण से सब ठौर सुख का मिलना         | २७०           |
| 8 •        | द्यानन्द खरूप जीव के साथ सदा द्यानन्द का रहना       | २७१           |
| 8१         | मस के भ्रासन करने से दुःख का दुःख न जान पड़ना       | २७१           |
| 87         | विषय चिन्तासे जीव काविषय में पंसना                  | २७१           |
| 38         | केवल कड़ने सुनने से लाभ का न डोना बीर लाभ-          |               |
|            | दाई इटि-भक्ति चैोर तत्त्वज्ञान की खावश्यकता —       | — <b>२</b> ७२ |
| 88         | सन्तोष ने विनासुख कान चीना 🗥                        | २७२           |
| 84         | भित्त और प्रेम की सब से चिधिक चावश्यकता             | र ७ इ         |
| 8€         | चान कीर भिक्त-रूपी खिन से सव कर्मको भसन             |               |
|            | कर चानन्द-रूपी सुक्ति का मिलना                      | २७३           |
| 80         | कामना सब बन्धन का कारग्र 🕏 विना उस के टूर           |               |
|            | उडर मुक्तिकान मिलना                                 | २०इ           |
| 36         | निब्काम घोने की कठिनता दिखला कर ब्रह्मादि           |               |
|            | देवताओं का भी सकाम द्वीने के कारण दुःख              | ¥.            |
|            | माना                                                | <b>२</b> ०8   |
| કંદ        | बुद्धि के बड़ी होने का उपाय                         | २७8           |
| N.         | देश चीर खालां के एक समआने के कारण अनेक              |               |
| •          | दुःखीं का भोगना ,.,                                 | <b>२</b> ७8   |

# (21)

| दोचें की | चिद्या। विषय।                                 | प्रस स    | ह्या ।      |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| ¥.8      | देश प्राय की भिन्नता के भेद-ज्ञान से दया का व | तदा       |             |
|          | बनारङ्गा                                      | •••       | <b>२</b> ७५ |
| 'ዚマ      | भूठों के साथ प्रेम करने के कारण जीव का भू     | ठा        |             |
|          | वनना चीर सचे के प्रेम से सचा वनना             | •••       | २७६         |
| ¥.₹      | भूठे विषय को सत्य समभा कर उस से अलग ह         | ोने       |             |
|          | के लिये उपदेश देनेवालों से भागड़ना            | •••       | २७€         |
| 48       | कर्म के अधीन हो कर जीवें का बार २ मरना        |           |             |
|          | बीर समय तथा ज्योतिषी चीर कर्मवा खरी           | ने भार    | 1           |
|          | मोइट वाभूमि चीर जीव वा चक्क कारूपक            | •••       | २००         |
| · W.W.   | समय की प्रधानता और उसी के खनुसार जगत्         | •         |             |
|          | की उत्पत्ति पालन झैार नाग्र का छोना           | •••       | २७७         |
| n4       | कर्म्मचीर दक्त कारूपक                         | •••       | २७८         |
| ño       | काल सब वस्तुचों का खाधार है उसी के खनुर       | त्रार     |             |
|          | ं तब बात होती है                              | •••       | २७८         |
| Ãε       | समय की प्रधानता                               | •••       | २७६         |
| YE.      | समय के चार्नुसार जीवां का चनेक योनि में घूम   | ना        | ₹८०         |
| €°       | कर्मके कर्तव्यों का वर्णन कठिन है             | •••       | <i>२८</i> १ |
| 48       | मन की व्यस्थिरता                              | ***       | रटर         |
| <b></b>  | विनाचान के सुिता कान द्वीना                   | •••       | रटइ         |
| .43      | ग्राब्द कीर वर्श का चनेद कीर उन्हीं के योग से | ो गर      |             |
|          | कासव गुर्यों काघर होना                        |           | ₹८8         |
| €8       | नाम जाति चीर ग्रुण को देख कर अपने ही क        | र्म में ' |             |
|          | भम का द्योगा                                  | <b>:</b>  | १८४         |
| 42       | जीव का कर्म के ऐसा वधीभूत होना कि खजा         | ान से     |             |
|          | विर्भेद हो जाना                               | ***       | १८४         |
|          |                                               |           |             |

| दोडों की   | चञ्च्या। विषया                                  | इड           | पञ्चा       |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 44         | कर्म के प्रभाव से जीवां का सब खवस्था में सुखी   | मानना        | Sel         |
| €@         | विना गृत के उपदेश काल की विपरीतवा नहीं          | जानी         |             |
|            | ं जासकाती                                       | •••          | रद          |
| €¢         | विना गुरूपदेश के ज्ञान नहीं होता                | •••          | <i>रट</i> ७ |
| 48         | विचार पूर्वक कर्म करने की रीति                  | •••          | रच्छ        |
| •          | मन में गुरूपदेश के स्थिर होने से दुःख का नाप्र  | Į            | रट्य        |
| <i>૭</i> ર | दुब्बर्म कर के भी जीव का सुख की खाश्रा करन      | T            | १८८         |
| <b>७</b> २ | भव-बन्धन कूटने के उपाय के जानने पर भी जीवे      | ों का        |             |
|            | माया के बग्र हो कर दुःखी रहना                   | •••          | १८८         |
| <b>७</b> इ | कर्मका भोग व्यवस्य करना पड़ता है                | ***          | इच्ध        |
| 80         | कर्मकी प्रधानताका वर्णन                         | •••          | १८६         |
| Ol         | नाना प्रकार मत चीने का कारखा                    | •••          | २६०         |
| <b>૦</b> ૄ | जीव दुःख से डर कर भी दुःख इरी के काम में        | <b>रह</b> ता |             |
|            | चैद्रसमर एक दृष्टान्त                           | ****         | <b>२</b> ६० |
| 00         | ध्यपनी दृष्टि के दोष को न कप्त कर जीवें। का बात | वनाना-       | -२८१        |
| 90         | च्यपने को चतुर समक्त जीवें। का जाल में पंसना    | ***          | <b>२</b> ६१ |
| 30         | माया में पंसने के विषय में मक्की का दृष्ठान्त   |              | <b>२</b> ६२ |
| E0         | क्ते वर्ष बात से कुछ नहीं हो सकता इस पर बात     | की           |             |
|            | गौसे दूध पाने का दृष्टान्त                      | •••          | <b>२८३</b>  |
| <b>E</b> 8 | बात की सामर्थं                                  | •••          | <b>२८</b> ३ |
|            | • •                                             | •••          | २८३         |
| <b>C\$</b> | बात ही से बात बनती है इस पर ग्रवरी जटायु        | बादि         |             |
|            | का दृष्टाना                                     | ***          | <b>२</b> ६८ |
| £8         | विना बात सममे करने से कर हो जाता है इस          | पर           |             |
| -          | दश्ररथ सीर विभीषण का वृद्याना                   | •••          | REK         |
|            |                                                 |              |             |

।।। इति षष्ठ सर्ग ॥।॥

| स्रप्तर | ासर्गे₄] (24.)                                           |             |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|
|         | श्रय सप्तम सर्ग।                                         |             |
| दोचें   | की पहुता। विषय। <b>प्र</b> स                             | सञ्जा।      |
| 8       | आधा त्याग करना ही सब लिखने पढ़ने का पल है                | <b>३०</b> ६ |
| 2       | खाधा रहने से योगी भी जाल से मुक्त नहीं हो सकता           | ₹•9         |
| ₹       | दांत के दृष्टान्त से अपने प्रयोजन के अनुसार जीवें। का    |             |
|         | सांसारिक वस्तुओं की शुद्धता चीर खशुद्धता का              |             |
|         | मानना                                                    | ₹0€         |
| 8       | मोती चीर मूंगे के दृष्टान्त से साधुओं के खभाव            |             |
|         | को स्थिरता दिखनाना                                       | ₹0€         |
| ¥.      | संसार में चाता-खारणी बहुत हैं इस पर दृष्टाना             | इ१ ०        |
| €       | निर्जुल स्थान के भूप के दृष्टाना से मनुष्यों के कपट-     |             |
|         | ग्रीकताकावर्णन                                           | ३११         |
| 9       | दुव्लार्मियां को क्रोड़ कर बीर समी का चपने मिच-          |             |
|         | के निकट रहने से सुख पाना ू                               | ३१२         |
| , e     | <b>ब्ह्तके दृष्टान्त से मित्र के कोधित होने पर</b> भी    |             |
|         | सुखदाई ही रहना:                                          | इ१इ         |
| £       | मेघ और सूर्य के दृष्टाना से दुर्जनों की सफ़्ति का        |             |
|         | सर्वे प्रकार से त्याग करना                               | <b>इ</b> १८ |
| १०      | सूर्य के दृष्टान्त से राजा के व्यवचार का ग्रुग दोष वर्णन | <b>३१</b> ५ |
| 88      | माली के दृष्टान्त से कलियुग में गीति चतुर राजा के        |             |
|         | इोने की कठिनता का वर्षन                                  | ₹१≰         |
| १२      | विपत्ति में पड़े बड़े मनुष्य को कभी कोटा समभागा          |             |
| ι       | न चाहिए                                                  | <b>इ</b> १७ |
| 28      | प्रक्लाद के दृष्टाना से रामचन्द्र की चाराधना चौर         |             |
| ,       | परोपकार का सब से उत्तम ठइरग                              | 280         |

| रेकों की   | सञ्जा। विषय।                                        | श्रष्ठ चर् | ह्या ।              |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| १८         | परोपकार की बड़ाई चीर खिरता दिखलागा .                | ••         | ११८                 |
| ર પ્ર      | चन्द्रमा के दृष्टान्त से सत्सङ्गति की बड़ाई         | ••         | FFC                 |
| 24         | मोती बीर गुंजा के दृष्टाना से बड़ों की सकुति क      | τ •        |                     |
| **         | •                                                   |            | ३१६                 |
| १७         | बड़े जोग समय के हरफेर से कुछ चीय भी है।             | <b>यं</b>  |                     |
| •          | ती भी कोटों से बड़े ही बने रहते हैं इस बात          |            |                     |
|            | को चन्द्र और तारा के दृष्टान्त से ठहराना .          |            | ३१६                 |
| १८         | घोड़ा खादि कः बस्तु सदा न देखने से बिगड़ जाते       | ₹          | <b>३</b> २०         |
| 39         | जल के दृष्टाना से अपनी भलाई करनेवालों के साध        |            |                     |
| •          | दुर्जनों की दुरुता                                  | •••        | इर्                 |
| ₹•         | आठ पदार्थी का खामी के वियोग से नछ होन               | τ          |                     |
|            | बीर संयोग से व्यक्ता बना रहना                       |            | इरर                 |
| <b>२१</b>  | नीचों को सत्सङ्ग मिले तो भी निचाई नहीं कोड़ते       | ते         |                     |
| •          | इस पर चन्दन बीर सांप का दृष्टान्त                   | •••        | <b>३२१</b>          |
| <b>२</b> २ | दर्पेश के दृष्टान्त से दुर्जनों के कपटी सुभाव का बर | ोन         | ₹२8                 |
| <b>२</b> ३ | कूं एं के दृष्टान्त से स्थच्छे मित्र का लद्याग      | ••         | <b>३</b> २८         |
| <b>२</b> 8 | ध्यपने आय के अनुसार खय करना सब गुर्गों का           | मूख        | <b>३</b> २५         |
| र्         | भ्रिष्य स्त्री आदि के कइने को मनोयोग पूर्वक सन      | ाने        |                     |
|            | चीर ग्रष्ट्या करने का बर्गन                         |            | २२६                 |
| ₹          | स्त्री पुत्रादि चार साथियों के साथ बद्धत संभाल व    | À          |                     |
|            | द्यवद्वार करने का उपदेश · · ·                       |            | <b>३</b> २ <b>७</b> |
| হও         | स्त्री, पुत्र, खानपान, मन्त्री, चाकर, मित्र बीर घ   | ξ.         |                     |
|            | इन सातेां के साथ व्यवचार करने का उपदेश.             |            | १२७                 |
| 25         | दीर्घ-रोगी, खत्यन्त-दुःखी, कट्भाषी बीर कामी         | •          | •                   |
|            | इन चारीं के तुरन्त खाग करने का उपदेश .              | ••         | इव्ट                |
| <b>RE</b>  | तीन प्रवय कापने सत्युको मोल लेते हैं                | •••        | ११८                 |
|            |                                                     |            |                     |

| रीशे की    | कश्चा ।                       | विषय ।      |           |              |       | प्रष्ठ चञ्चा । |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| ₹•         | अज्ञानियों के उपदे            | ग्रसे चल    | ने वाले   | चानियां      | का    |                |
| c          | भी दुःख पाना                  | •••         | •••       | •••          | •••   | \$\$.          |
| <b>₹</b> १ | विना अपने समभ                 | विचार       | के मनुष   | थों का स     | तदा   |                |
|            | दुःख पाना                     |             |           |              | •••   | <b>१</b> इइ    |
| 22         | खद्यानी लोगें के व्य          | र्थयत क     | ा बर्धन   | •••          | •••   | <b>३</b> इ१    |
| <b>₹</b> ₹ | दुखता करने के क               | रिस चड      | तानी लो   | गों के क     | TW    |                |
|            | द्योने का निस्तय              | •••         | •••       | •••          |       | <b>इ</b> हर    |
| ₹8         | वड्डत जाल को पैला             | ने वालीं व  | के सब क   | ामा में रि   | ব্ৰি  |                |
|            | चोना चसम्भव                   | •••         | •••       | •••          | •••   | 202            |
| RY         | सीता चीर क्रमा के             | वृष्टान्त र | ते सब के  | प्रसन्न र    | खने   |                |
|            | के व्यसम्भव छोने              | का प्रमा    | व         | •••          | •••   | 855            |
| ₹€         | चानी चीर विरक्त               | साधु के     | लिये      | प्रतिष्ठा 🤻  | गैर   |                |
|            | नामवरी का दुःर                | दाई हो      | ना        | •••          | •••   | <b>३</b> ३५    |
| €9         | व्यन्धपरम्परा वा भेड़ि        | वाधसान      | के विष    | य में बन्ध्य | τ     |                |
|            | चौर चन्धे की नि               | व्याचता     | •••       | •••          | ٠     | ₹₹€            |
| şe         | <b>मूर्वेक्ति दोहे के</b> विष |             |           |              | •••   | <b>इ</b> इ७    |
| 35         | चारा वर्णी के स्वपन           | रे कर्म     | ने करन    | से उन        | का    |                |
|            | पर्म सुख लाभ                  | •••         | •••       | •••          | •••   | <b>ट</b> हड़   |
| 8 •        | किसान का उदाइर                | ग दिखल      | ा कार मु  | क्ति पाने-व  | ालीं  |                |
|            | के उत्तम मध्यम                | बीर निष्ट   | ष्ट यहाँ  | का वर्णन     | •••   | 286            |
| 88         | दुःख पाने से अपने ध           |             |           |              |       |                |
| ,          | का सुभाव 🎙                    |             |           |              |       | 355            |
| 8ए         | खपनी भलाई बुराई               | के सदृग्र   | दूसरी व   | ी भनाई       | बुराई | :              |
| •          | समभाना सळानी                  |             |           |              |       | ₹8∘            |
| 88         | पारे के दृष्टाना से           |             | ता दुर्जन | ों के संग    | से    |                |
|            | भागने का उपदेश                | Ţ           | •••       | •••          | •••   | <b>₹8</b> ₹    |

| दोंची की | सञ्जा। विषय।                                      | श्व प        | वा ।                |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 88       | मञ्चरा के वृष्टान्त से दुखों की मीठी वातों पर में | <b>ो</b>     |                     |
|          |                                                   |              | १६१                 |
| 81       | दान चीर दया चादि कामों में को ऊर सना              | <b>न</b> ·   |                     |
|          | ें ही मुख्य बीर हैं                               |              | ६४२                 |
| 84       | ज्ञान नम्नता चादि पदार्थ निपत्ति के मुख्य साथी    | ₹            | ₹8₹                 |
| 89       | धराक्रम सन्तोष बीर राम भरोस चादि बुरे सम          |              |                     |
|          | के सहायक मित्र हैं                                |              | <b>₹8</b> ₹         |
| 95       | इंश्वर भित्त और विद्या खादि गुर्खों में लगे रह    | ने-          |                     |
|          | •                                                 | •••          | <b>588</b>          |
| 88       | बामन-रूप परमेश्वर बीर विष्णु के दृष्टाना से का    | ट            | •                   |
| • •      | व्यवहार करने-वाले को खबस्य कला होगा               |              | <b>188</b>          |
|          | म्बे ति दे है के वर्णन दारा कपट से खबग्र दुर्पप्र |              | इध्य                |
| ñ.       | बिल तुलसी झीर विष्णु के दृष्टाना से इन करने       |              | , .                 |
| પ્ર      | सब को क्षेप्र दिखला कर इस से टूर रहने का          | ਧੜ           | ₹8¥                 |
|          | मेढ़ व विया चादि के दृष्टाना से दुष्टों के सङ्ग   |              | 100                 |
| ¥२       |                                                   | •••          | ₹8€                 |
|          |                                                   |              | 404                 |
| प्र      | क्षवा बीर दुर्योधन के दृष्टान्त से मूर्वी के सभ   | •••          | <b>R</b> c <b>A</b> |
| •        | का कभी न बदलना                                    |              | <b>869</b>          |
| 48       | दैव के विपरीत इति से सब वस्तुओं के खर             |              |                     |
|          | 411 44-111                                        |              | ₹8⊂                 |
| 44       | कौवा चीर बन्दर के दृष्टान्त से विना विच           |              |                     |
|          | इट-पूर्वक काम करने से खत्यना करु पाना             |              | 38.                 |
| 4.€      | बड़े ग्रचु पर विश्वास कभी न करना चाहिये           |              | ₹¥•                 |
| No.      | खयवस्थितचित्त मनुष्य का कुछ विश्वास नहीं          | •••          | <b>PU</b>           |
| N.C      | जान ब्रुक्त कर खन्याय करने-वालों को उपदेश्र वै    | रे <b>गा</b> |                     |
|          | व्यर्घ है                                         | •••          | <b>₹</b> 4.₹        |

| <b>दीवी</b> व | गै चञ्चना।                   | विषव।                       |                       |                | 2.0            | यञ्जा ।     |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| ye            | विषय में लीन ज               | नों की उ                    | पमा चाः               | ाजनी परि       | तंत्रता        |             |
|               | स्त्री से                    | •••                         | •••                   | •••            | •••            | र प्र       |
| ۥ             | चन्त में दुःख देने-          | वाले विष                    | यों में जत्म          | रजनों की       | उपमा           |             |
|               | चन्द्रकिर्याकं               |                             |                       |                |                | <b>३५</b> ३ |
| <b>4</b> १    | पवित्र स्थानीं में           |                             |                       |                |                | , .,        |
|               | का कारग                      | •••                         | •••                   | •••            | •••            | ₹48         |
| <b>€</b> ₹    | क जिसुग का बर्ग              | न                           | •••                   | •••            | •••            | <b>१</b> ५५ |
| €₹            | पूर्वीक्त दो है का           |                             |                       | युगकाव         | र्धन           | 1           |
|               | ें (६१ दो <del>हे से</del> व |                             |                       | • • • • •      | •••            | <b>१</b> ५६ |
| €8            | कालियुग चीर लख               | ड़ाई का क                   | <b>ह्पक</b>           | •••            | •••            | BYO         |
| <b>Q</b> Y    | इदय-रूपी कमल                 |                             |                       | ही है सो       | ख विवेक        | •           |
|               | ख्यादि के पाने               |                             |                       |                |                |             |
|               | पाने से खप्रस                | <b>न घो</b> ता <sup>:</sup> | ₹                     | •••            | •••            | eys         |
| <b>4</b> 4    | विवेक हीन मनुष               | धीकी पर                     | प्रयों से उ           | पमा            | ***            | \$UC        |
| €0            | इटि-भक्तों को ह              | क्रेग्र देने-व              | ाले विवे <del>व</del> | ष्टीन म        | नु <b>र्थी</b> |             |
|               | की कुत्तों से उ              | पमा                         | •••                   | •••            | •••            | इपूट        |
| €c            | राजाका एक प्रव               | कार का द                    | ोष प्रजा              | में तीन प्र    | कार            | •           |
|               | से प्रगट होता                | हिइस र                      | ते चौार तेष           | रा घाव         | करने           |             |
|               | वाली तलवार                   | से उपमा                     | •••                   | •••            | •••            | ₹પ્રદ       |
| €€            | राजा के व्यवचार              | के खनुसार                   | ्समय क                | ा भना बुर      | ा चोना         | ₹€∘         |
| <b>©</b> •    | राजा के प्रसङ्ग से           | 'समय क                      | ा भला बुर             | ा <b>हो</b> जा | ग              | <b>३</b> ४१ |
| <b>૭</b> १    | राजा के भने <b>हो</b>        |                             |                       |                |                | ३६१         |
| <b>०</b> २    | । खच्छे महाराज स             | ामादिक                      | उपायेां व             | ने विचार       | कर             | • • •       |
|               | क्रव्यन कामी                 |                             |                       | •••            |                | <b>३</b> ६२ |
| <b>૭</b> ₹    | बद्धा के पाल पूर्ल           |                             | न से उत्त             | म राजावं       | वों के         | ,,,         |
|               | कार लेने का उ                | उपदेश्र                     | •••                   | •••            | •••            | ₹∉₹         |
|               |                              |                             |                       |                |                |             |

| दोशे की      | चञ्च्या। विषय।                                               | इष्ठ चतुना।   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>@</b> 8   | प्रव्यीचीरगीकारूपक                                           | <b>व्</b> ड   |
| OY           | कुनीति रत राजा खजूर की ग्राखा के सदृग्र गल जाते <sup>ह</sup> | हैं १६५       |
| <b>●</b> €   | चक्रद का पांव खीर सुनीति चीर रावण की सभा                     |               |
|              | बीर प्रवीकारूपक                                              | 244           |
| 98           | राम-प्रेम धर्म-तत्पर चीर खच्छे राजनीति जानने-                |               |
|              | वाले राजा को राज्य लच्ची नहीं छोड़ती                         | <b>244</b>    |
| 95           | विजयी, उदार, सत्यभाषी राजा का ऐश्वर्य कभी                    |               |
|              | नहीं घटता                                                    | इद्           |
| <u>૭</u> ૯   | गोली, वार्य, खर बैार उत्तम मध्यम नीच राजाकों                 |               |
|              | कारूपका                                                      | 840           |
| <b>C</b> •   | सयाने राजा व्यपने ग्राचुको जल के सदृग्र ग्रिर पर             |               |
|              | रखते हैं परन्तु समय पाने पर उसे नाव के सदृश्र                |               |
|              | हुवा देते हैं                                                | <b>१</b> ६८   |
| <b>_</b> _ 5 | जिस राजा के धर्म ही वाज हैं और सत्य मन्त्री है               |               |
|              | उस के निकट खापदा कभी नहीं खाती                               | ₹9•           |
| <b>E</b> \$  | राजा, मन्त्री चीर कारोवारी के ग्रुय का वर्षन                 | ₹9•           |
| <b>E</b> \$  | षाच्छेराजाकालचाया                                            | *05           |
| <b>∠8</b>    | उत्तम खामी का गुणानुसार कोटे वह दासों का                     |               |
|              | स्रादर करना                                                  | ₹७२           |
| <b>⊂</b> ¥   | ख्दा के मूल बीर राजा बीर ख्दा के पल पूल बीर                  |               |
|              | मजाकारूपका ♦                                                 | <b>\$0</b> \$ |
| ≥€           | राजाचीं के बली होने का बर्धन                                 | 1             |
| <b>C</b> 9   | चक्रवर्ती महाराजाचों के ग्रुण                                | \$ 28         |
| <b>CC</b>    | राम-राज्य ग्रुगों के च्याज कल न पाये जाने को।                |               |
|              | दिखला कर महाभारत के समय के गुणें का-                         |               |
|              | कृत्ति में पाया जाना                                         | sof           |

| दोषां ।     | ही पञ्चला। विषय।                                     | प्रष्ठ सञ्जा  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 52          | समयानुसार उत्तम वस्तु के भी व्याग का उपदेशः          | ąc.           |
| ٤٥          | सरोवर में खम्मे के सातृग्य से प्रार्शेर में चातमा की |               |
|             | तुलना                                                | <b>\$</b> ⊂   |
| ٤٩          | वड़ीं के भगड़ीं के वीच में कोटों के न जाने का        |               |
|             | खपदे <b>ग्र</b>                                      | ₿Cŧ           |
| ६२          | ष्यवस्था के अनुसार आश्रम में रहने-हारे मनुर्धी       | •             |
|             | को धर्मका उपदेश्य                                    | <b>ह</b> ∈ स् |
| હ           | सब कामेां के प्रचले विचार करने का उपदेशा             | इटइ           |
| 83          | विषय स्रीर सरस ऊख का रूपक दिखला कर नीरस              |               |
|             | वैराग्य-रूपौ रुच्च कौ सेवा करने का उपदेशू            | इट8           |
| EL          | बड़ों के नाम को न विगाड़ना चाहिये इस विषय में        | ,             |
|             | यमराज का दृष्टाना                                    | ∌⊂8           |
| દર્         | खलें। की बुराई करने से भले को काम नहीं त्याग         | ,             |
|             | करना चाहिए इस विषय पर देव-मन्दिर चैार                |               |
|             | कौवेका दृष्टान्त                                     | şcy           |
| 69          | गंवारों की बातें। से दुःख न मानना चान्त्रिए          | इच्ह          |
| દ્વ         | जिस का संसारी धर्मादि व्यवचार केवल व्यपनी बड़ाई      |               |
|             | दिखलाने के लिये हैं उस की द्यन्त में भी वही          |               |
|             | गति होती है                                          | \$ 20         |
| EE          | परलोक में देवताचों से दगड़ पाने के भय की चपेच्ता     | ·             |
|             | इस लोक के कोधी राजाओं के भयका व्यधिक                 |               |
|             | <b>डो</b> न्र                                        | <b>\$</b> <0  |
| ( • • · · · | सुनीति से चलने-वालीं को सर्वच सुख बार कुनीति से      | •             |
| •           | जलने-वालींको दुःखका द्योना                           | 800           |
| ५०१         | सुनौति कुनौति से चलने के विषय में राम, सुग्रीव       |               |
| •           | रावस्य चीरवालिका उदाइटस्य                            | 375           |

| रोची बी             | धङ्कृता। विषय।                                    | इस बद्धी।   |    |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|----|
| १०२                 | दुर्जन दान चादि काम करने में बज्जत कोटे हों       |             |    |
|                     | तो भी अपने को मद्दादानी करण और दिधच               | ľ           |    |
|                     | के समान जानते हैं                                 | 86          | •  |
| १०इ                 | टूसरे की कीर्त्तिको नष्ट कर के खपनी कीर्त्ति वर्  | <b>ाने</b>  |    |
|                     | को निन्दा                                         | <b>ર</b> હ  | D  |
| १०४                 | पतकुत के दृष्टान्त से दुर्जनों के स्वभाव का वर्णन | १८          | ţ  |
| १०५                 | मक्ती सीर स्मादि के दृष्टाना से दुर्वेत जनों      | का          |    |
|                     | संसार में दुःख पूर्वेक निर्वोच्च छोना             | <b>₹</b> €¹ | ?  |
| <b>१</b> •६         | बड़े ९ पापियों का सुख न पा कर परनेश्वर की नि      | <b>न्दा</b> |    |
|                     | करना                                              | ३६          | ę  |
| १००                 | यादव चैोर कामदेव की साद्यी देकर अपने वर्ग         | को          |    |
|                     | त्यागकरने-वालेंकी चार                             | इंट         | 8  |
| १०८                 | उद्याग लगने के दृष्टान्त से कलइ का उपत्यन्त बुर   | π           |    |
|                     | होना दिखलाना                                      | <b>ą</b> &  | ¥, |
| 3.9                 | भ्रान्ति प्रधान लोगों के लिये द्वार जाना कीर क्यम | ना          |    |
|                     | खोगा उत्तम है                                     | ₹€          | ¥, |
| ११०                 | संसार में ३ प्रकार से ग्रात्र कीर मित्रों को पद्य | -           |    |
|                     | चाननेकाचिन्ह                                      | ,           | ę  |
| १११                 | च्चमाकी प्रसंप्रादिखलाकर सच्जनों कादुर्टों क      | ती          |    |
|                     | बातका सङ्गा                                       | •           | E  |
| ११२                 | कौरवें चौर पाखवें के दृष्टान्त से चमा की पर       | •           | E  |
| <b>१</b> १ <b>३</b> | परशुराम बीर रामचन्त्र के वृष्टान्त से यह प्रमारि  |             |    |
|                     | किया है कि ने। मीठी बाते। से मरे उस कें ि         |             |    |
|                     | कड़ी उपाय न करना                                  | •           |    |
| ११८                 | को ध के बग्र को कर कटु बचन बोलने का अने क         | _           |    |
| ११५                 | सुसमय कुसमय वस्तु के गुगा अवगुगा को घटा देते      | ₹ 80        | 8  |

| <del>-701</del> : | <b>ही च</b> ड्डा। विषय।                                  | प्रष्ठ चञ्चना । |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ११६               | भट्या च्यादि पांच वस्तु चात्यन्त करु के हें तु हैं · · · | 805             |
| ११७               | श्रिका देने-वाला गुरु चाहे कोधित हो कर चाहे              | •               |
|                   | प्रसन्न हो कर सब प्रकार खपने उपदेश दारा                  |                 |
| •                 | _                                                        |                 |
|                   | द्यपने ग्रियों की भलाई करता है                           | 8 . 8           |
| 662               | ववरहर में पड़े ऊर पवड़ बीर दुरु राजा की उपमा             |                 |
|                   | से प्रजाकों का दुःख प्रगट करना                           | 8 • 8           |
| ११६               | बोलने को बुराई भलाई समक्त विचार पूर्वक बोलना             |                 |
|                   | उचित <b>है</b>                                           | 8 . 8           |
| 44.               | कलियुग में कपट व्यवद्वार के कारण लोग परस्पर              |                 |
|                   | ठगचारी करते हैं                                          | 8 . 1           |
| १२१               | क लियुग में सब कर्मी का विपरीत द्वीना                    | 8 ∘€            |
| १२२-              | {१२० दोहेसे लेकर १२३ दोहेतक} ४०५<br>कलियुगका वर्णन       | से ले कर        |
| १२३               |                                                          | <b>१०८ तक</b>   |
| १२४               | रामचन्द्र और क्रयाचन्द्र दोनों की तुल्यता दिखका          | •               |
|                   | कार भिक्ता कारने का उपदेशा                               | 308             |
| १२५               | कमाच चौर कमरी के दृष्टान्त से सतसई के भाषा               |                 |
|                   | में लिखे जाने का हेतु                                    | 8२०             |
| १२६               | सतसई के अन्तर और मोती की मालाकारूपक                      | 888             |
| 2 20              | सतसई के भिक्त-पूर्वक पढ़ने-वालें। का खर्ग प्राप्त छोना   |                 |
| १२८               | राजा चौर विदान् के बीच तुलना दिखा कर विदान्              | •               |
|                   | की श्रेष्ठता का वर्णन                                    | 998             |
| १२६               | सतसई का माहात्य बीर उस के पढ़ने का पत                    | 82.             |
| • *               | (इति सप्तम सर्ग सूची समाप्त ।)                           | . , ,           |
|                   | टीका की समाप्ति का संवत् बीर तिथि खादि का वर्ध           | ri              |
|                   | बीर चन में भिवायक-रूप मन्नुल :                           |                 |
|                   | ( इति ग्रम् )                                            | 122/4           |
|                   | / ( )                                                    |                 |

#### ॥०॥ श्रीपरमेश्वराय नमः ॥०॥

# तुलसी-सतसई।

विद्यारिकत-संश्चित्तरीका-समेत।

प्रथम सर्ग।

नमा नमा सी-राम प्रभु परमा-ऽऽतम पर धाम।
-जिहि सुमिरे सिध हात है तुससी जन-मन-काम॥१॥

श्रव्य। परमातम पर धाम प्रश्नु खीराम नमः नमः।
जिह सुमिरे तुल्यी जन मनकाम सिध होत है ॥१॥
श्र्यं। इस जगत के (श्रात्मा) ईश्वर सब से श्रधिक तेजश्वी
खामी बीता-रामजी को वारंवार नमस्कार होवे, जिस को स्मरण
करने से तुल्यी (से) भक्त जनों की मनेकामना पूरी होति है ॥१॥
राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी श्वार।
ध्यान सकल कल्यान कर तुल्सी सुर-तक तेरार॥ २॥

म्बन्य। राम वाम दिखि जानकी, दाहिनी श्रोर खखन।
तुखसी तेर सुरतद सकस कस्त्रान कर धान॥

श्रधं। श्रीरामचन्द्र की बाई श्रीर सीताजी (बैठी) है, चार दाहिनी श्रोर लक्षण जी (विराजते) हैं; तुलसीदास (श्रपने मन से वा किसी भक्त से) कहते हैं, कि यह ध्यान कच्चष्टचरूप है, श्रीर तेरे सब मंगलों को देनेवाला है॥ २॥

परम पुरुष पर धाम चर जा पर श्रपर न श्रान। तुषसी से। समुझत सुनत राम सोइ निर्वान॥ ३॥

श्रन्वय । तुल्की परम पुरुख पर धाम चर, जा पर श्रपर श्रान न, को राम समुभात सुनत सोइ निर्वान ।

श्रर्थ। तुलसीदास कहते हैं कि जा सब से बड़े पुरुष (परमेश्वर) बड़े खान श्रथात् वैकुष्ट में रहनेहारे, जिस के जपर श्रीर कोई दूसरा नहीं है, उस राम को समभता सार सुनता है, वहीं मोस सक्प है॥ ३॥

सक्त सुखद गुन जासु से। राम कामना डीन। सक्त-काम-प्रद सरव-डित तुससी कडडिँ प्रवीन॥४॥

श्रम्बय । प्रवीन तुलसी कहिं जासु गुन सकल सुखद कामना हीन सा राम सकल काम प्रद सर्वहित ।

श्रर्थ। किं तुलगी कहते हैं, कि जिस रामचन्द्र का गुणानुवाद सब लोगों को सुख देनेहारा है, के। रामचन्द्र श्राप कामना रहित हैं, श्रर्थात् किसी बात की दच्छा नहीं करते, परन्तु सब लोगों का सेनोर्थ पूरा करते श्रीर सब के हितकारी हैं॥ ॥ ना के रोम रोम प्रती चमित चमित ब्रह्मग्ड । सो देखत तुलसी प्रगट चमल सु-चचल प्रचण्ड ॥५॥

श्रन्थय । श्रमित श्रमित ब्रह्मण्ड जाके रोम रोम प्रति तुखसी से। श्रमस सुत्रचस प्रचण्ड प्रगट देखत ।

म्पर्थ। जिस के एक २ रोम में त्रसङ्ख्य ब्रह्माण्ड (वा खेाक) हैं, तुलसीदास उस निर्मल ऋचल चौर परम प्रतापी राम का इस जगत में प्रगट देखते हैं।॥ ५॥

जगत जननि सी-जानकी जनक राम सुभ रूप। जासु किया चिति चघ-इरनि करनि विवेक चनूप॥६॥

श्रम्बय । स्रोजानकी जगत जननि सुभक्ष राम जनक, जासु

जिपा श्रीत श्रवहरनि श्रम्प विवेक करनि।

श्चर्य। श्रीकीताजी (इस) जगत की मा, श्रीर कच्छाणक्ष्य श्रीराम पिता है, जिन की क्रपा महा पापें का नाश करनेहारी श्रीर कत श्रीर श्रक्त के श्रनुपम ज्ञान का देनेहारी है ॥ ६॥

तात मातु पर जासु के तासु न खेस कचेस।
ते तुखसी तिज जात किमि निज घर तर पर-देस॥७॥

श्रम्बय। पर जासु के मातु तात तासु कखेस खेस न तुलसी ते निज घर तिज परदेस तरन किमि जात। श्रम्य। पर अञ्चारूप सीता राम जिस के मा-नाप हैं, उस की छोड़ां भी दुख नहीं होता, तुलसी कहते हैं कि वे श्रपने घर की छोड़ (श्रम्भीतृ श्रपने इष्टदेव राम की सेवा क्लोड़) दूसरे देश में तर्स्व के लिये काहे को जाएँगे, ऋशात् सुक्ति पाने के लिये दूसरे देव की श्राराधना कों करेँगे॥०॥

पिता बिबेब-निधान बर मातु द्या-जुत नेइ। तासु सुचन किसु पाइई चनत चटन तजि गेइ॥८॥

चन्वय। विवेक निधान वर पिता नेइ दयाजुत मातु,

तास सम्मन गेह तिज किसु मनत म्रटन पार हैं।
मर्थ। मित ज्ञान की खान श्रेष्ठ जिस के पिता (राम हैं), मौर
मित कपाभील माता (सीता) हैं, उनके पुच (भन्न तुलसी) घर
कोड़ (भ्रपने दृष्ठ की सेवा कोड़) कों दूसरी ठौर (दूसरों की सेवा
में) भटकने पावेंगे॥ ॥

बुर्डि-बिनय-गति-हीन सिसु सुपय कुपय गत-ग्यान। जननि जनक तेहि किमि तर्जे तुलसी सरिस श्रजान॥ ॥ ९॥

श्राम्य । ते जननि जनक बुद्धि बिनंय गित हीन सुपय कुपय

ग्यानगत तुलसी सिर्म श्राम सिसुहि किमि तर्जे ॥८॥
श्राम्य । वे (सर्वयापक सीतारामरूप) माता पिता ज्ञान नस्रता
श्रीर चलन से हीन श्रीर भले बुरे के ज्ञान से र्राहत तुलसी से
श्रामी बसे को की कर को हैं, श्राम सर्वया श्रयोग्य सुभ से भन्न
पर भी द्या श्रवस्थ करेंगे॥८॥

मात तात सिय-राम-रूप बुद्धि विवेक प्रमान । इंरत अखिल अघ तर्नतर तव तुलसी कहु जान ॥१०॥ श्रम्बय। तर्नतर बुद्धिरूप मात सिय, विवेक (रूप) तात राम प्रमान श्रखिल श्रय हरत, तब तुलमी कछु जान ॥१०॥

ंश्रर्थ। श्रात्यन्त जवान वा तीत्र बुद्धि के स्थान में माता श्री सीता जी को, श्रेंगर विवेक वा सत् श्रसत् के विचार स्थान में रामजी को प्रमाणित किया, ते। सब श्रश्नानरूपी पाप नष्ट स्था; तब तुलसी ने कुछ जाना॥१०॥

जिन तें उद्भव वर विभव ब्रह्माद्कि सन्सार। सुगति तासु तिन की किपातुलसी वद्हिं विचार॥११॥

श्रम्य । जिन तें ब्रह्मादिक सन्धार उदभव वर विभव तासु सुगति तुल्यी तिन की क्रिपा विचारि वदि ॥ १९ ॥ श्रूष्ट । जिन सीता राम से ब्रह्मा से ले कर (हण तक) संधार की जिन सीता राम से ब्रह्मा से ले कर (हण तक) संधार की जिन की क्रपा से विचार कर के तुल्यी (ग्रन्थ) कहते हैं । श्रथवा, जन्मी की क्रपा से (तास सुगति) उस संसार की वा संसार के जन्मों की सुगति सुक्ति होती है ॥ १९ ॥

सिस रिव सीता राम नभ तुस्ती उरिस प्रमान। उदित सदा श्रयवत न से। कुतिसित तम कर हान॥१२॥

श्रन्य । तुलसी उर्रास नभ प्रमान सिंस रिव सीता राम सो सदा उदित श्रथवत न कुत्सित तम द्दानि कर ॥१२॥ श्रर्थ । तुलसीदास का दृदय श्राकाश सम है (जदाँ) सीता-राम-द्भि सूर्य्य चन्द्र सर्वदा जगे रहते हैं, वेही (श्रथवत न) श्रस्त नहीं होते. बार खराब श्रन्थकार-द्भी श्रज्ञान का नाश करते हैं। जदाँ कुमिलत पाठ हो वहाँ माखाकार से मन को बेष्टित किये ऐसा भर्म करना॥ ९२॥

तुंससी कहत विचारि गुरुराम सरिस निहँ आन। जासु किया सुचिहात रुचि विसद विवेक अमान॥१३॥

श्रम्य । तुलसी विचारि कहत राम सरिस श्रान गृह नहिँ जास किया सृचि हिच श्रमान विसद विवेक होत ॥ श्रम्य । तुलसीदास भूली भाँति विचार कर कहते हैं कि राम के समान और कोई गृह नहीं हैं, जिस की दया से पवित्र हिंद (श्रम्यात रामचन्द्र के चरित श्रादि सत्कर्मी में प्रीति) और शुद्ध श्रहंकारहीन ज्ञान श्रम्यात् ब्रह्मज्ञान होता है, श्रथवा शुद्ध और श्रहंकाररहित ज्ञान में पविच प्रीति होती है ॥ १३॥

राम सरूप अनूप अस हरत सक्तस मस-मूस।
तुससी मम हिय जा लगहि उपजत सुख अनुकूस॥१४॥

श्रन्य। तुलसी राम सरूप श्रनूप श्रन, सकल मलमूल दरत,

जो मम हिय लगहि ऋतुकूल सुख उपजत॥
ऋषं। तुलसी कहते हैं कि राम का रूप ऋतुपम सूषण है,
ऋथवा राम इस नाम के दो ऋत्तर उपमाहीन वर्ण हैं, सब पापें के
जड़ को नाम करते हैं, जिन के मेरे मन में लगने वा आने से
कल्खाणकारी सुख उत्पन्न होता है। ऋथवा रा रस रूप जहाँ पाठ
हो, वहाँ रा जल का रूप ऋतुपम है और ऋल ऋथात् व्यापक है,
शीर मकार मही पृथी-रूप है, इन दोनों के संयोग होने से राम
यह नाम बना, जिस के भजने से ऋतुपम सुख (सुक्ति) मिलती हैं;
ऐसा ऋथं करना चाहिये॥१४॥

#### प्रथम सर्ग ।

रेफ रमित परमा-ऽऽतमा सइ श्र-कार सिय रूप। दीर्घ मिलि विधि जीव इव तुलसी श्रमल श्रनूप॥१५॥

रेफ परममेश्वर का रूप है, उस में श्रकार सीताजी का रूप है, चीर दीर्घ श्रा ब्रह्मादिक जीव है, दन तीने के सेख से रा यह उपमा रहित निर्मल श्रवर बना॥ १५॥

श्रनुस्वार कारन जगत सी कर करन म-कार। मिलित श्र-कार म-कार भी तुलसी इर-दातार॥१६॥

श्रनुखार इस जगत के जत्पत्ति का कारण है, मकार श्री का देनेहारा है, इन दोनों के योग से बना म जा तुलसीदास कहते हैं कि हर श्रर्थात् कल्याण का देनेहारा है॥ ९६॥

ग्यान विराग ऽह भिक्त सह मूरित तुलसी पेखि। बर्नत गति मित अनुहरत महिमा विसद विसेखि॥ ॥१७॥

तुलसी — ज्ञान वेराय श्रीर भिक्त तीनों का खरूप रामंद्रप सूर्त्त जान कर श्रपनी मित बुद्धि श्रीर गित प्रक्ति के श्रनुसार श्रायम निर्मल इन के माहालय का वर्णन करते हैं॥ १०॥

नाम मनाइर जानि जिय तुलसी करि,परिमान। बर्न विपरजय भेद तें कहै। सकल सुभ ग्यान॥१८॥

तुलसी-राम इस नाम के। अपने जी में अति मने। हर समभ, (बीर परिमान करि) राम इस के। ठीक क्र, वरण असरें के खसट पुसर से मुन्दर ज्ञान का वर्षन करते हैं, प्रधात राम में निज्ञा विष्णु चार जिव तीनों खरूप एक हो कर खित हैं। र की विसर्ग किया फिर प्रोकार कर के प्रोम्। प्रोम्-कार चार सब मन्त्रों के बीज इसी नाम से निकलते हैं। प्रीं हीं कीं प्रादि सब बीज रकार चीर प्रतुखार के योग से बने हैं इस से राम में सब मन्त्रों के बीज हैं। फिर र के प्रांग स चीर म के प्रांग ह का प्रागत कर चार र को प्रोकार कर से। इस स से बना॥ १८॥

तुषसी सुभ-कारन समुक्ति गहत राम रस नाम।

श्रमुभ-हरन सुचि-सुभ-करन भगति-ग्यान-गुन-धाम
॥१८॥

तुलमी—ग्राभ देनेका कारण ममभ कर, राम इस रमक्षी मधुर , नाम का धारण करते हैं, यह श्रमंगल के नाग का चार् सुन्दर मंगल का करनेहारा चार भिक्त ज्ञान चीर गुण का घर है।। १८॥

तुससी राम समान वर सपन हुँ अपर न आन।
तासु भजन रति-होन अति चाहिस गति परमान॥
॥२०॥

तुलसी—कहते हैं कि राम के सदृष्ठ श्रेष्ठ चीर कोई दूसरा सपने में भी नहीं है, जन के भजन की प्रीति से रहित हो कर पर श्रेष्ठ मान श्रादर श्रीर गित सुन्ति को, श्रथवा श्रास्त में जिस का प्रमाख है उस गित श्रथात् (सायुज्य) सुन्ति को चाहता है? यह श्रसकाव है।। २०॥

#### चिर-रसना वन घेनु रस गन-पति-दिज गुद-बार। माधव सित सिय-जनम-तिवि सतसैया चवतार॥२१॥

षष्टि-रसना (२) धेनु-धन(४) रस (६) गन-पति-दिज (९) गुद-बार माधव सित-सिय-जनम तिथि सतसैया प्रवतार (भैाँ)

सम्बत् ९६४२ वैधास मास शुक्कपच की नवमी के। इस सतसई नाम ग्रन्थ का जया ऋत्रा त्रर्थात् सतसई बनाई गई॥ १९॥

#### भर्न इर्न श्रतिश्रमित विधितत्त्व-श्ररवक्वि-रीति। सङ्गेतिक सिद्वान्त-मत तुलसी बद्दत विनीति॥ २२॥

भ्र॰। कवि रीति न इरन, श्रति श्रमित विधि तत्त्वार्थ भरन विनीत तुलसी सङ्केतिक सिद्धाना मत बदत ।

श्रमेक प्रकार के तन्नों के श्रर्थ के पुष्ट करनेदारी दो कर भी कवियों की रीत, श्रर्थात् रस श्रमदार श्रादि के, दरन करनेदारी नदीं है जो सतसई, उस में नस हो कर तुसवीदास सद्देत के दारा सब सिद्धानों के मत के। कहते हैं ॥ ११ ॥

# विमल वेश्य कारन सुमति सतसैया सुख-धाम। गुद-सुख पदि गति पाइई विमल भक्ति चभिराम॥२३॥

(विमल ने ध समित कारन) निर्मल ज्ञान त्रीर प्रेंच्ही नृद्धि के। करने हारी चार सख की खान इस सत्तर्घ का लोग गृद के सुख से पढ़ कर सन्दर गित सुक्ति चार भिक्त पार्वेंगे। प्रथवा गृद के सुख से पढ़ेंगे, तो इस में गित प्रर्थात् प्रथ्वे धर्मकि होगी॥ १३॥

# म-न-भ-य-ज-र-स-त-लाग-जुत प्रगट छन्द जत होय। सी घटना सुख-दा सदा कहत सु-कवि सब काय ॥२४॥

(म) मगण ऽऽऽ, (म) मगण ॥, (भ) भगण ऽ॥, (य) यगण ।ऽऽ, (अ) जगण ।ऽ।,(र) रगण ऽ।ऽ, (स) सगण ॥ऽ, त्रीर (त) तगण ऽऽ।, ये तीन तीन माचाचाँ के त्राठ गण हैं। (लाग-जृत) लघु चीर गृद के योग से जिस में जितने कन्द प्रगट होते हैं, उस रचना को सब श्रच्छे कि स्तिम सुखदाई कहते हैं। गृद चीर लघु मिल कर तीन र माचाचाँ के एक र गण होते हैं। लघु का चिक्र सीधी (।) त्रीर गृद का (ऽ) टेड़ी पाई रक्खी गई है ॥ २४॥

#### जत समान ततवान खघु श्रपर वेद गुरु मान। सञ्जोगा-ऽऽदि विकल्प पुनि पद श्रनन्त करिजान॥२५॥.

(जत समान ततवान लघु) जितने समान हैं, ऋषीत् ऋ, इ, ज, ऋ, ऋ, ये पाँच लघु हैं (अपर बेद गुरू मान) और चार ए ऐ श्रो श्रो को गुरू वा दीर्घ माना है। फिर संयुक्त के श्रादि और पाद के श्रक्त श्रचर को विकल्प से गुरू कर के श्रनेक प्रकार के पद जाने जाते हैं अर्थात् पदों का श्रक्त नहीं है। २५॥

# दीरघ सपु करि नँ इं पढ़ व जँ इं मुख सह विसाम। प्राक्तित प्रगटं प्रभाव यह जनित बुधा-ऽबुध बाम॥२६॥

(जंदं सुख विखान लद्द तंदं दीरघ लघु करि पढ़न) जदाँ विश्वास दो, वदाँ दोर्घ श्रद्धर को भी खघु करके पढ़ना चाहिये (प्राक्रित यद बुधा-उद्यक्ष वाम जनित प्रभाव प्रगट) पण्डित मूर्ख वीर स्ती सब के जिये भाषा में यह प्रभाव प्रगट है। हिन्ही कविता में वपने सुविथे वे यहचार, समु दीर्घ का पड़ना प्रचिद्ध है, कहीं गृह को समु बाद कहीं समु का गृह कर ने पड़ते हैं ॥ १६ ॥ दुइ गृह सीता सार-गन राम सा गृह समु होइ।

बंघु गुरु रमा प्रत्यच्छ-गन जुग सह इर गन सोइ॥२०॥

श्रव गुद लघु के खदाइरण की दिखाते हैं; सीता (यह) दोनें गुद, राम पहला गुद बीर दूसरा लघु; रमा पहला लघु बीर दूसरा गुद, बीर हर अन्द दोनें लघु श्रचर हैं। चिक्र दे कर यों जानना

> ऽऽऽ।।ऽ।। सीता राम रमा दर

"सीता" चार माचा का है इस से (मार गण) श्रेष्ठ 'डगण'; चैार "राम, रमा" तीन तीन माचा होने से साचात् 'ढगण' डाये; चैार हर दो लघु माचा के कारण 'णगण' डाया ॥२०॥

सइस नाम मुनि-भनित सुनि तुलसी बल्लभ नाम। सकुचित इय इसि निर्वि सिय धर्म धुरन्धर राम॥ ॥ २८॥

(तुलवी बन्नभ नाम वहस नाम यम सुनि) तुलवीदात के प्यारे राम नाम की सहस्र नाम के तुल्य सुनियों के सुख से सुन-कर जानकी जी धर्म के भार की धारण करनेहारे राम की स्रोर देख कर मन में सुबका कर खजा जाती हैं॥ सुब काने का यह भाव हैं कि बीताजी बेाचती हैं कि मेरा नाम दोना दीर्घ है, से। एक नाम तुष्क है, बीर राम का एक खयु बीर एक गृह हो कर भी सहस्र नाम के तुख्य जित्रा, यह शाख्य है। फिर यह से स कर कि राम होरे पित हैं, इन का नाम ऐसा होना ही चाहिये, यह समभ कर लजा जाती हैं।। दितीयार्थ। राम के नामों में तुलसी बक्षभ इस नाम को सुन कर सीता सोचती हैं कि राम चन्द्र ने। श्रन्तुल नायक हैं सदा जानकी बक्षभ कहाते, से। तुलसी बक्षभ क्यों छये; ते। इन को श्रव दिल्प नायक कहना चाहिये; ऐसा से।च कर लजाती हैं, फिर राम की श्रोर देख कर से।चतीं कि ये सदा पारी २ वातें कहते श्रीर तुलसी बक्षभ कहाते इस से श्रव नायक हैं; फिर श्रपने मन में यह से।च कर कि जानकी बक्षभ कहने के। सुनियों से नहीं कहते श्रीर हमारे पारे कहा कर भी तुलसी बक्षभ कहाते इस से लजाते भी नहीं, इस कारण ध्रष्ट नायक हैं। ये ४ नायक राम कित्रूढ़ोकि से अये॥ २६॥

#### दम्पति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह । तुलसी इर-हित बरन सिसु दम्पति सहज सनेह ॥२८॥

सुखरूपी घर में (रस रसना) जल त्रीर जीभ स्तीपुरुषरूप हैं, दांत नौकर-चाकर हैं, त्रीर महादेव जी ने कस्त्राण ने। करनेहारे (राम) ये दोनों वर्ण लड़ने हैं, जिन में स्तीपुरुष की प्रीति खाभा-विक है। जीमें ने। राम ने स्नरण में खभाव ही से प्रीति रखनी चाहिये॥ त्रयवा। इस दोहे में स्तीपुरुष का नाम प्रथम कह ने फिर रस प्रस्त कहा; इस से सब रसों में प्रधान प्रश्नार-रस का नाम खे कर प्रपने काया, में नव रसों का वर्णन स्वित किया॥ १८॥

#### हिय निर्गुन नयनन सगुन रसना राम सुनाम। मनहुँ पुरट सम्पुट ससत तुससी सस्तित ससाम॥३०॥

मन से समभे कि राम निर्मुण हैं, बीर नेच से म्यामवर्ण राम की देखे, बीर जीभ से राम इस सुन्दर नाम की जपे, ते। ऐसी मोभा होती है माना (पुरट) सुवर्ण के सम्पृटित सुख कमल में (लिलत सलाम) सुन्दर हीरा जड़ा इस्त्रा श्रति सोभ रहा है। मानें पद से यहाँ उन्नेता श्रवहार है॥ २०॥

#### प्रभु-गुन-गन भूखन बसन बचन बिसेख सुदेस। राम-सुकीरति कामिनी तुलसी करतव केस॥ ३१॥

श्रीरामचन्द्र की कीर्त्ता ही एक सुन्दर स्ती है, श्रीर राम के गुणों का समूह उस स्ती के गहने कपड़े हैं, तुलमी दास का करतन (काव्य) के ब हैं, जा कामिनी के बचनक्षी सुन्दर (देस) श्रृक्तों में सोभते हैं। श्रृष्टांत् बचन से यदि रामचन्द्र के गुणगणों का वर्णन हो, तो वह सफल है, नहीं तो वर्ण है॥ २९॥

#### रघुवर-कीरित तिय-वदन इव कह तुससी-दासु। सरद प्रकास श्रकास छवि चारु चिवुक तिस जासु॥३२॥

रामचन्द्र की कीर्त्ता, गरद चतु में त्राकाश के बीच शोभित होने-वाला स्त्री का मुख है, जिस के सुन्दर ठुष्टी में तिल है। चन्द्र में के वा दाग है, वही मानो रामचन्द्र कीर्त्ताहरणी स्त्री के मुख चन्द्र का तिल है। श्रध्या तुलसी काव्य तिल है श्रधात, जिस प्रकार बास चैार तिस दोनों स्त्रों के प्ररीर से सोभते वैसे दी मेरी कविता राम युप्त से सोभती ॥ २२ ॥

तुलसी साभत नखत-गन सरद सुधा-ऽऽकर साथ। मुक्ता भालर भलक जनु राम सु-जस सिसु दाथ ॥३३॥

तुल्सीदास कहते हैं कि ग्ररदकाल के चन्द्रमा के साथ सब नजन से शिमत हैं, से। कैसा देख पड़ता है मानो रामचन्द्र के यग्रक्षी लड़के के हाथ में में।तियों की भालर भालत रही है। यहाँ वर्ष-माला के त्रीर सब अचरों को तारा, त्रीर राम इन दे। अचरों को चन्द्र बनाया है। अथवा राम यग्र को चन्द्र, त्रीर अपनी वाणी को तारा सम बनाया। कृपक अलद्वार स्पष्ट है। ३३॥

श्चातम वेधि विवेक विनु राम भजत श्रलसात। स्रोक सहित पर-स्रोक की श्रवस विनासी वात॥३४॥

श्राह्मा के ज्ञान श्रेर विवेक के न रहने से रामचन्द्र के भजन में खोग श्रालस करते हैं, इसी से इस लेकि के सहित परलेकि की बात की श्रवस्थ कर नष्ट कर देते हैं; यदि राम भजें, तो खोगों के होनों लोक बनें॥ ३४॥

बर मराल मानस तजे चन्द्र सीत रिव घाम। मार मदादिक के तजे तुलसी तजे न राम॥ ३५॥

चाहे राजहंग मान गरीवर की छोड़ दे, चन्द्रमा शीतस्तता की छोड़े, बीर सर्व्य घास की त्यांग करें, बीर मयूर अपने वर्षा खत में

मदमत्त होने की छोड़ दे, परन्तु तुससीदास राम भिन्न न छोड़ेंगे। जहाँ महासिल पाठ है, वहाँ एक प्रकार का पत्यर, जिस से सीर्र निकलता है, ऐसा ऋषे करना॥ ३५॥

श्वासन द्रिव श्वाहार द्रिव सु-मित ग्यान द्रिव होय। तुलसी बिना उपासना बिनु द्लहे की जाय॥ इहै॥

योगशास्त्र में कहे ऊर्य योगियों के ममान चाहे श्रामन खूद हुड़ हों बीर भोजन, बुद्धि श्रीर ज्ञान सब दृढ़ ही दृढ़ रहे, तो भी रामचन्द्र की जपासना के बिना ये सब माना गाँड़ स्त्री हैं॥ ३६॥

राम-चरन-श्रवसम्ब बिनु परमा-ऽर्घ की श्रास । चाइत बारिद् बुन्द गहि तुससी चढ़न श्रकास ॥३०॥

श्रीरामचद्भ के चरण के महारे के बिना सुक्ति पाने की श्राधा ऐसी है, जैसे कि सेघ के वुन्द की पकड़ कर कीई श्राकाश पर चढ़ना चाहे॥ २०॥

राम-नाम तरु-मूल रस श्रष्ट पत्र फल एक । जुगल सन्त जुग चारि जग बरनत निगम श्रनेक ॥३८॥

राम नाम क्पी टच मूल है, बीर उस के (रस ब्रष्ट) के बाठ बौदही विद्या पत्ते हैं, बीर ज्ञानक्प एक फल हैं, बनेक निगम बेद बीर साधु लोग उसे (युगल) अर्थात् ज्ञान बीर भिन्न मय, बीर संसार में बारी युग में बार बर्थात् अर्थ, धर्म, काम बीर में ब कह के वर्षन करते हैं॥ १८॥ राम-काम-तरु परिइरत सेवत कलि-तरु ठूठ। स्ना-ऽर्घ परमा-ऽर्घ चहत सकल मनेर्य भुठ॥३९॥

मनुखलाग रामक्षी कन्पट्च की कोड़ कर ठूठे श्रधीत् पन्नाफल-हीन किलकाल के टच बहेड़े की मेवा करते हैं, श्रीर इस लोक श्रीर परिलोक दीनों की चाहते हैं, (इस हेतु) उनके सब मनेतरच भूठे हैं। जपर के दीनों दीहाश्रों में क्ष्पक श्रलकार हैं। किसी २ पुस्तक में कम-तक पाठ भी मिलता है। वहां राम यश कन्प टच का नाग है ऐमा श्रथ करना ॥ २८॥

तुलसी केवल कामना राम चरित त्राराम ।
निसि-चर कलि-करिन इत तरु में इि कइत विधि
वाम ॥ ४०॥ ...

तुलसी दाम जी कहते हैं कि केवल (केवल्य) मुक्ति की कामना है, बीर राम का चरित ही श्राराम श्रर्थात् बागैचा है, बीर कलिकाल-क्यी राज्य जा हाथी है, से उच की नाग्र करता है, पर मीह में पड़ कर लोग कहते हैं कि भाग्य उन्नटा है। श्रथ्या कलि-करनी श्र्यात् कलिकाल का काम ही राज्य है जो भाग्य तह की नष्ट कर देता है। ४०॥

स्वा-ऽर्घ परमा-ऽर्घ सकल सु-लभ एक ही चार। दार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तार॥४१॥

(खा-उरथ) इस लोक का सख (परमा-उरथ) मेाच एक ही रामचन्द्र को सेवा से (म-सभ) सहज में मिस सकता है। तुससीदास (अपने मन वा हूसरे भक्त थे) कइते हैं कि हूबरे की बेवा तेरे सिखे उचित नहीं है ॥ ४९ ॥

हित सन हित रित राम सन रिपु सन वैर विहास। उदासीन सन्सार सन तुलसी सहज सुभाय॥ ४२॥

जा अपने मिन हैं उन से मिनता, बीर रामक्द्र में भिक्त करना चाहिये। अनुभों के साथ वैर न कर संसार से उदासीन रहना उचित है। यही (साधुन्नों की) खाभाविक प्रकृति है प्रथवा तुलसी अपने मन से कहते हैं कि ऐसे खभाव का तुम प्रहण करे। ॥ ४२ ॥ तिल पर राखे सकल जग विदित विलोकत लोग। तुलसी महिमा राम की की जग जानन जाग ॥ ४३ ॥

(तिख पर सकल जग राखे) चाँस में एक तिल दिया जिस के दारा खोग सब मंसार की देखते हैं, ऐसे रामचन्द्र के माद्यात्य की कौन जान सकता है। देश्वर ने चाँख के तिल की ऐसा कोटा बनाया, तो भी उस में ऐसी मित्र दी कि सब कुछ देख पड़ता है। ४१॥ जहाँ राम तह काम नहिँ जहाँ काम नहिँ राम। तुससी कब हूँ होत नहिँ रवि रजनी प्रक टाँम॥ ४४॥

जहाँ रामचन्द्र हैं, वहाँ कामना वा कामदेव नहीं रहते, श्रधात् चश्च-श्रादि कर के श्रपनी कामना मिद्ध करे, तो खुर्गादि का सख मिखता है, परन्तु परमेश्वर नहीं मिखते, चीर जब कामना वा भेगि बिखा, तो राम नहीं मिख सकते। यदि निष्काम श्राराधना करे, तो देशर मिखता है। श्रध्वा जिस पर राम की दहा हो, उसे काम वाधा नहीं करता, क्योंकि रात श्रीर दिन दोनों एक ही समय एक खान में कभी नहीं हो सकते। दृष्टान्त श्रलङ्कार खष्ट है ॥ ४४॥ राम दूरि माया प्रवल घटत जानि मन माँह। बद्दत भूरि रवि दूरि लखि सिर पर पग तर छाँह ॥४५॥

(राम दूरि प्रवन्न माया भरि वहत) जब रामचन्द्र दूर हैं, तो बलवती माया (कर्म की फाँच) बज्जत बढ़ती है, पर यदि रामक्पी सर्व्य मन में रहें, तो उन्हें देख कर माया घट जाती है, जैसे जब सर्व्य दूर रहते हैं, ते। परकाँही बढ़ती है, त्रीर जब दोपहर का सर्व्य घर पर त्रा जाते हैं, ते। परकाँही घट कर पाँव तखे त्रा जाती है॥४५॥ सम्पति सक्ख जगच की स्वासा सम नहिँ होइ। सी स्वासा तजुराम-पद तुखसी ऋखग न खेाइ॥४६॥

तुस्ति कहते हैं कि सब संसार का ऐयर्थ एक साँस के समान नहीं होता त्रर्थात् मरते समय संसार का राज भी दे दो, तो भी एक स्वास नहीं मिलता, उम स्वास की रामचन्द्र का चरण कोड़ कर त्रीर किसी स्वान में न खेल्यो। राम भजन में समय वितासो ॥ 84 ॥

तुलकी से श्रितचतुरता राम-चरन लक्लीन। पर-मन पर-धन इरन के गिनका परम प्रवीन॥४०॥

तुसमी कहते हैं कि वही चतुरता बड़ी है जा राम के चरण मैं सभी रहे, नहीं तो दूसरे का मन त्रीर धन हरने के सिये ते। के ग्या बड़ी चतुर हे।ती हैं। उन की चतुराई से जगत की बुगई ही होती है, वैसे ही संसार की माया में फंस कर धन-मादि कमाने की चतुरता से मनुख्य का बन्धन ही होता है॥ ४०॥

चतुराई चूल्हे परे जम गिंह ग्यानिह ँखाय। तुलसी प्रेम न राम-पद सब जर मूल नसाय॥ ४८॥

वैसी चतुराई चूल्हे में जल जाय त्रीर वैसा ज्ञान जमराज का त्राहार हो जिन से रामचन्द्र के चरण में प्रीति न उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसे ज्ञान से सब खुक जड़मूल से नष्ट होता है, जीव त्रीर श्राधक बन्धन में पड़ता है ॥ ४८॥

पेम सरीर प्रपन्न रुज उपजी बड़ी उपाधि।
तुलसी भलि सी बैदई बेगि बन्धाइ बाधि॥ ४८॥

(सरीर प्रपञ्च रुज) ग्रगीर ही प्रपञ्चरूप रोग है बीर इस में प्रीति जत्मन कई है, तुलसी कहते हैं कि इस ग्रगीर के कामकोधादि बड़ी २ जपाधि बीर व्याधि की बॉधनेहारी बैदई ऋषांत् ज्ञान भला है जिस के होने सं इस में से व्याधि घट जाती है। ४८॥

राम विटप तर विखद वर महिमा श्रगम श्रपार। जा कँइँ जँइँ लगि पहुँच है ता कँइँ तँइँ लगि डार ॥५०॥

रामचन्द्रक्षी श्रेष्ट द्वच बक्तत बड़ा है श्रीर उन का महातय श्रवना बार श्रक्षेय है, परन्तु जिस की जहाँ तक उस महिमा का श्रान है उस का वही डार पकड़ के बचना हो सकता है। राम के चरित अपार हैं दन में से थोड़ा भी जंप तो सुक्ति मिल सकती है॥ ४०॥ तुलसी केासल-राज भजु जिन चितवे कहुँ श्रेार। पूरन राम मयक मुख कर लिज नयन चकेार॥ ५१॥

तुल्क मी दास कहते हैं कि श्रयोधा के राजा राम की भजा श्रीर किसी की श्रोर न देखे। श्रयात् किसी की भी उपासना न करे।। रामचन्द्र पूर्णचन्द्रक्षी सुख के लिये श्रपने नेचों को चकार पची बना डाला। श्रयात् जैसे चकार चन्द्रमा के किरणें की पीता है वैसे ही तेरे नेच राम सुख देखें॥ ५१॥

जँचे नीचे कहुँ मिले हरि-पद परम पियूख। तुलसी काम-मधूल तेँ लागे कवनि हुँ रूख॥५२॥

रामचन्द्र के चरण में प्रेमक्पी त्रमृत, चाहे जहां जंची वा नीची नात वा नीच के पास मिले, विना लिये न कोड़ो, इस में दृष्टाना देते हैं कि कामक्पी मधु के काते से चाहे जिस त्रोर से लें। मधुक्पी त्रमृत त्रवस्य मिलेगा। जहां "मयूख" पाठ हो वहां चाहे (कविन इं क्ख तें लागें) किसी एच से लगे पर चकोर को चन्द्रकिरण (मयूख) से सुख होता है वैसे ही भक्त का भी होना चाहिये, ऐसा त्रर्थ करना॥५१॥ स्वामी होनों सहज है दुर्लभ होनों दास। गाडर लाये जँन कें। लाग्यो चर्न कपास ॥ ५३॥

खामी दोना बड़त बद्दज है, परन्तु चेवक दोना बड़त कठिन है। बृष्टान्त देते हैं कि जैसे (गाडर) भेड़ी खाया कि उस से जन मिखेगा, बी बद उस के खेत की क्रं (मनवे) का एक दी चरने सगी। मनुख दें इस लिये पाया कि पुन्य कर मुक्ति पार्वेंगे; से। उसी बरीर से चैार भी पाप होने सगा॥ ५३॥

चलव नीति-मग राम-पद-प्रेम निवाइन नीक। तुलसी पहिरिय से। बसन जा न पलारत फीक ॥५४॥

नीति की राष्ट से चलना श्रीर रामचन्द्र के चरण में प्रीति रखना बक्त श्रच्छा है, इस में तुलसी दृष्टान्त देते हैं कि ऐसा वस्त पहनना चाहिये का धुलाने से फीका न हो जाय। इस संसार का सखभोग नश्वर होने के कारण फीका है, परन्तु देखर प्रीति नश्वर नहीं है॥ ५८॥ तुलसी राम किपालु तें कहि सुनाउ गुन देास। है। उद्दरी दीनता परम पीन सन्तोस॥ ५५॥

तुससीदास कहते हैं कि परम दयालु रामचन्द्र से श्रपना गृन श्रवगुन कह सुनाश्रो श्रयात् समा के लिये प्रार्थना करे। ते। तुन्हारी दीनता होटी हो जायगी चार सन्तोष बढ़ेगा॥ ४५॥

सुमिरन सेवन राम-पद राम-चरन पहचानि। ऐसे हु लाभ न ललक मन ता तुलसी दित हानि॥५६॥

राम के चरण की पहचान के उस की मेंग चेर सम्या करें।, जे। ऐसे उत्तम साभ में भी तुन्हारा मन न ससके, ते। तुन्हारे कस्त्रान की बड़ी हानि होगी॥ ५६॥

सब सक्नी बाधक भये साधक भये न केाय। तुखसी राम किपाखु तें भखी डीय सा डीय॥५०॥ जितने मित्र मिखे यव बाधा डी डालनेडारे ऊथे, केाई बडायती नहीं करता, परन्तु श्रव श्रीराम दयानिधान से जा भखाई हो वही ठीक। तात्पर्थ यह कि जितनी श्रांख कान नाक श्रादि दिन्द्रयाँ वा खड़के वाले हैं, सब संसार में पुरुष की श्रपने विषय में लगा कर बाँधते हैं, परमार्थ के उपयोगी कोई नहीं, दस कारण ईश्वर की श्राराधना परम उपकारी है ॥ ५०॥

तुषसी मिटइ न कलपना गये कलप-तरु छाँइ। जो खिंग द्रबद्द न करि किपा जनक-सुता के। नाँइ ॥ ५८॥

तुस्मीदाम कहते हैं कि काष्यद्य की काया में जाने से भी भोग पाने की कन्पना नहीं इकती, परन्तु यदि रामचन्द्र दया करें चौर भिक्तज्ञान दे कर चित्त की खिर करें, ते। भोग की दुख्का कम हो सकती है, क्योंकि मनुस्ति में लिखा है कि (न जात काम: कामाना-सुपभोगेन शाम्यति) उपभोग करने से कामशमन नहीं होता॥ ५८॥ विमस्त विस्ता सुख निकट दुख जीव न समद्र सुरीत। रहित राखिये राम की तजे ते उचित श्रानीत ॥५८॥

(जीव विमल) प्राण निर्मल शुद्धस्वरूप परमात्मा का श्रंग है, (सुख विलग) परन्तु नाना उपाधियों के वजीश्वत हो कर सुखरूप परमात्मा से श्रवग इत्रा है, (दुख निकट) श्रीर संसारी दुख में लिप्त इत्रा है। (राम की रहित राखिये उचित न) से रामरूप परमात्मा से इस जीव का श्रवग रखना उचित नहीं है, (श्रनीत) वरन श्रवग रखना बड़ी श्रनीतृ का काम है। (समह राखिये) इस खिये ऐसा करना कि यह राम ये समय प्रधात मेख रक्खे। संसार के सब पदार्थ नम्बर है राम अनम्बर हैं, इस ये उन ये प्रेम रखना अवस्थ चाहिये॥ ५८॥

जाय कहब करतूति बिनु जाय जाग बिनु छेम। तुससी जाय उपाय सब बिना राम-पद-प्रेम॥ ६०॥

विना करनी के कहना व्यर्थ है, विना कल्यान के योग व्यर्थ कीर रामचन्द्र के चरण में भिक्त के विना संसारी सब उपाय व्यर्थ है॥ ६०॥

तुससी रामिष परिषरें निपट ष्टानि सुनु माद। जिमि सुरसरि गत सिलस्वर सुरा सरिस गक्रोद॥ई१॥

तुलसीदास कहते हैं कि हे मन (सुनु) सुनो (रामहिं परिहरें मोद निपट हानि) रामचन्द्र के विना सुख भी बड़ी हानि के समान है, जैसे गङ्गाजल जब गङ्गाजी में है तो उत्तम है, परन्तु वही मदिरा में मिलने से अपवित्र मद्य हो जाता है ॥ ६९॥

इरे चरैं तापिं बरे फरे पसारिं हाय। तुलसी खा-ऽरय मीत जग परमा-ऽरय रघुनाय॥ई२॥

जब तक दृष्ण मनुष्य हराभगा है तब तक लोग उसे चरते हैं, उस का धन जहाँ तक बने खाते पीते हैं, जब सखता है तो तापते उसकी सकड़ी जलाते चार मनुष्य पत्त में सुख पाते हैं चार जब फरता है तो हाथ पसार के उस का फल ते।इते मनुष्य पत्त में उस के साथ सुख भागते हैं, इस प्रकार संसारी लोग खारथ प्रधात अपने काम के सङ्गी हैं, परन्तु परखेशक सुख देनेदारे केवल रामजी हैं॥ ६२॥

तुलसी खाटे दास के। रघुपति राखत मान ।
ज्या मूरख उपरेशिक्तिहाँ देत दान जजमान ॥ ६३ ॥

खराब धेवक का भी रामचन्द्र श्रादर करते हैं जैसे उपरोहित मूर्ख हो तो भी जजमान उसे दान देता है॥ ६३॥

र्च्या जग बैरी मीन के। आपु सहित परिवार। त्याँ तुससी रघुनाथ बिन आपन दसा बिचार॥ई४॥

जैसे सब संसार अपने परिवार सहित महसी के अनु हैं, अर्थात् बड़ें मच्छ कोटे की खाते हैं; उसी प्रकार रामचन्द्र बिना अपनी दशा समभनी चाहिये॥ ६४॥

तुलसी राम भरेास सिर लिये पाप धरि नाट। ज्याँ व्यभिचारिनि नारि की बड़ी खसम की चाट॥ई५॥

तुस्ति कहते हैं की राम भरेषि पर शिर पर पाप की मेाटरी धर लिया जैसे खराब स्ती के लिये अपने पित का आड़ बड़ा रहता है। अभिप्राय यह है कि राम भरेषि पाप करना अनुचित है॥ ६४॥ स्वामी सीतानाथ-जी तुम स्ति मेरी दैरि। तुस्ती कांग जहाज कहा सह सुझत स्त्रीर न ठैरि॥ ६६॥

हे प्रभु राम! भाप ही की सुभी भागा है, मैं जहाजी कौबे के समान ससुद्र के मध्य में इं, किसी भ्रीर नहीं सुभती॥ ६६॥

#### तुलसी सब इल झाड़ि के कीजे राम सनेह। चन्तर पति सों है कहा जिन देखी सब देह॥ई७॥

तुलसी (भक्त से वा ऋपने मन से) कइते हैं कि सब प्रकार का इल कोड़ कर रामपद में प्रीति करो। जिस पति ने सब देह देखा उस से किस बस्तुका ऋन्तर है॥ ६०॥

सब ही की परखे जखे बहुत कहे का होइ।
तुससी तेरा राम तिज हित जग चीर न कीइ॥६८॥

बज्जत क्या बर्णन करें सब की देखा और परीचा लिया अपना हित राम की देख इस संग्रार में और कीई नहीं है ॥ ६८ ॥ तुलसी हम सीँ राम की भली मिली है स्नत । छोड़े बनइ न सुङ्का डे ज्यों घर माहँ कपूत ॥ ६८ ॥

तुलसी कहते हैं कि राम की सुभ सा श्रव्हा कुपुत्र भक्त वा श्रहमा इत्रा स्नत मिला है; जैसे किसी यह त्य के घर में कुपुत्र वा श्रहमा स्नत रहता है, ते। न वह उसे रख सके न को इ सके ॥६८॥ काटि बिग्न सङ्गट विकट के।टि सत्रु जै। साथ। तुलसी बल नहिं करि सर्वों जै। सुद्दिष्ट रघुनाथ ॥७०॥

चाहे कड़ोरों बिन्न चीर बड़ा भारी सद्दाट चीर कड़ोरों बच्च भी हों, तो भी जा राम प्रसन्न रहें तो वे कुछ नहीं कर सकते न उन का बच्च सरो॥ ७०॥ सगन मुद्धरत जाग बस तुससी गनत न काहि। राम भये जेहि दाहिने सबै दाहिने ताहि॥ ७१॥

तुलसी,—लग्न साइत श्रीर योग के बल की कुछ नहीं गनते। क्योंकि राम जब जिस पर श्रनुकूल होते हैं उस के लिये सब सुखदाई हो जाते हैं ॥०१॥

प्रभु प्रभुता जा के। दर्श बोल सहित गहि बाँह।
तुलसी ते जागत फिर्हिं राम बच की बाँह।। ७२।।

श्री राम ने बॉइ पकड़ कर श्रीर बात कह कर जिन्हें सामर्थ्य दिया वे राम की रच्छा में रह कर मात्रधानता से विचरते फिरते हैं ॥७२॥ साधन सासत सब सहत सुभ न सुखद फल-लाहु। तुलसी चातक जलद की रीग्न बूग्न बुध काहु॥ ७३॥

कोई बोई पण्डित चातक श्रीर मेघ की रीम श्रर्थात् प्रीति सममते हैं। तह सब दुख महता है श्रीर (न सुखद न सुभ न फल लाभ श्र्यात्) उस की न सुख होता न कल्याण श्रीर न किसी फल का लाभ होता श्रीर न जल पाने का कोई माधन वा उपाय है। जहाँ सुमन सुखद पाठ हो वहाँ—बद्धतेरे जन फूल के समान सुख देनेहारे संसारी कर्म फल की पाने के लिये श्रयवा फलक्ष्प श्रान के हेतु सब प्रकार के साधन उपायों की करते हैं श्रीर दुख सहते हैं बीर चातक तथा सेघ की प्रीति की कम लीग समभते हैं —ऐसा श्र्यं करना चाहिये॥०३॥

चातक जीवन जलद कँड जानत समय सुरीति। खखत खखत खखि पर्त है तुलसी प्रेम प्रतीति॥ १८॥

चातक श्रपने प्राणक्ष मेघ का वा जल श्रीर मेघ दोनों का सुसमय श्रीर सुरीति जानता है। श्रीरों को उस का प्रेम श्रीर विश्वास देखते देखते कि किनता से लख पड़ता है। श्रथवा जैसे चातक के वसे देखते र मेघ जल की रीत जान खेते वैसे ही प्रेमी प्रीति श्रीर विश्वास की समझ लेते हैं॥ ०४॥

जीब चराचर जँइँ लगे हैं सब के। प्रिय मेह। तुलसी चातक मन बसेंड घन सें। सहज सनेह। ৩১॥

चर मनुष्यादि श्रचर द्यादि जितने श्रीव संमार में हैं सब की श्रम ष्यारा है परन्तु चातक के मन में मेघ की मची श्रीत रहती है॥०५॥ डोस्तत विपुस विहङ्ग बन पियत पेखिरन बारि। सुश्रस धवस चातक नवस तेर सुवन दस-चारि॥७६॥

बन में वहतरे पत्नी विचरा करते हैं श्रीर पेखिरियों का जल पीते हैं परन्तु हे चातक चौदहां लेकि में तेरा निर्मल श्रीर नया यश हारहा है कि केवल खाती के सेघ का जल पीता है श्रीर नहीं॥७६॥

मुख मीठे मानस मिलन केािकल मार चकार। सुजस ललित चातक बिलत रहेउ भुवन भरि तार॥७०॥

कोकिल मार श्रीर चकार की बोली मीठी है श्रीर मन कपट-भरा है। क्योंकि वे मब कीड़ मकोड़ मर्प श्रीर श्राग श्रादि के खार्ब- हारे हैं। परन्तु है चातक लोक में तेरा सुन्दर नाम विराज रहा है।। इन कई एक दोहों में श्रन्थे कि श्रलद्वार मान कर को किल श्रादि से दूमरे २ कपटी जनीं श्रीर चातक से तुलसी श्रादि प्रेमी भक्त जनों का श्रर्थ भी ध्वनित होता है।। ७०॥

# माँगत डोसत है नहीँ तिज घर श्रनत न जात। तुस्ती चातक भक्त की उपमा देत सजात॥ ७८॥

चातक खाती का जल माँगता है पर भक्त माँगता नहीं, श्रीर घर कोड़ कहीं नहीं जाता। इस से तुलमीदाम चातक की जपमा भक्त से देने में लजाते हैं ॥ उन दोंहों में चातक के मिस से भक्त की भहिमा दिखा कर इस में प्रतीप श्रलद्वार दारा चातक से भी श्रधिक भक्त की बड़ाई दिखाई। यदि ऐसा श्रर्थ करों कि भक्त माँगते हैं श्रीर चातक नहीं माँगता, तो चमत्कारी नहीं श्राती श्रीर बड़े २ कवियों ने लिखा है (चातकीऽपि व्यवतान् याचते—घट कर्पर:) कि प्यामा हो कर चातक जल माँगता है इस से विरेश्व होगा॥ १० ॥

### तुससी तीनों से का माँ चातक ही के माथ। सुनियत जासु न दीनता किये दूसरे। नाथ॥७८॥

तीनाँ स्रोक में चातक ही के जिर (स्यण का सुक्ट) है, अथवा उसी के थिर की सचा थिर कह मकते हैं, जिस की दीनता न सुनने में आर्द्र अर्थात् जिस ने खाती जलद की कोड़ और किसी की अपना खामी न सनाया॥ ७८॥

### प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि। जाचक जगत ऋधीन इन किये कनौड़ा दानि॥ ८०॥

पयी है और मेघ के प्रेम में एक नई बात देखी जाती है कि जगत में श्रधीन जाचक श्राप खजाता है, परन्तु पपी हे ने श्रपने दानी के। खज्जित किया॥ ८०॥

# ऊँची जाति पपी हरा पियत न नीचा नीर। कै जाचे घन स्थाम सेंं कै द्ख सहै सरीर ॥ ८१॥

पपी हा ऊँची जात का हो कर नीचे का जल नहीं पीता, या ते। काले मेघा से माँगता, नहीं ता प्यामां का दुःख महता है। ऊँची जात ने भक्त भी घन के सम ग्यामवर्ण राम ही की सेवा करते हैं॥ पर।।

# कै बरखे घृन समय सिर के भरि जन्म निरास। तुलसी जाचक चातकहिँ तज तिहारी श्रास॥ ८२॥

या तो समय पर म्वाती लगने पर मेच शिर पर बरसता है (तो पीते), नहीं तो जन्म भर श्राशाहीन होते, तो भी चातक रूपी जाचक भक्त को केवल घनग्याम की श्राशा है॥ ८२॥

# चढ़त न चातक चित कव हुँ प्रिय पयाद के। देख। या तेँ प्रेम पयाधि वर तुलसी जाग न गेख ॥ ८३॥

चातक भक्त के मन में खामी मेघ का दोष कभी नहीं श्वाता हमीं वे उस का प्रेमभक्तिक्षी मसुद्र कोध के योग्य नहीं है ॥ ८३॥ ्रतुस्ती चातक माँगनेाँ एक एक घन दानि। ्देत सा भू-भाजन भरत खेत घूँट भरि पानि॥८४॥

चातक मॉगनेहाग है श्रीर एक एक मेघ देनेहारे ऐसे हैं कि
श्विम्हणी पात्र भर जाता है परन्तु वह श्रपने लिये केवल घाँट भर
जल लेता है। श्रयवा चातक का माँगना श्रीर मेघ का देना
देनों एक २ प्रकार में श्रद्धत हैं, क्योंकि वह माँगता थोड़ा श्रीर मेघ
देता बक्रत है जिम में लोगों का उपकार होता है॥ ८४॥
होद श्रधीन जाचै नहीं सीस नाद नहिं लेद।
ऐसे मानी माँगनहिं की बारिद बिनु देद ॥ ८५॥

श्रधीन हो कर नहीं माँगते न शिर नीचा कर के लेवें ऐसे मानी माँगनेहारे के। घनण्याम कोड़ श्रीर कौन देता है ॥ ८५॥ पिंच पाइन दामिनि गरज श्रति झकार खर खीझ। देास न प्रीतम रोस लखि तुलसी रागहिं रीझ॥ ८६॥

वज्ञ पाषाण विजुली गरजना बद्धत भटाम श्रीर श्रधिक क्रोध श्रादिश्रपने प्रभु का रोष देख कर भी उन का दोष नहीं गनता परन्तु भिक्तरूप श्रनुराग में डूबा रहता है॥ (चातक वा भक्तजन)॥ ८६॥ के। न जिश्राये जगत मँहँ जीवन दायक पानि। भया कनीड़े। चातकहिँ पयद प्रेम पहिचानि॥ ८९॥

जीव वा प्राण के देनेहारे मेघने इस संसार में किस की नहीं जिलाया त्रधात् सभी की जिलाया परन्तु चातक के प्रेम की देख कर ख़से लक्जित होना पड़ा॥ ८०॥ मान राखिका माँगिका पिय सों सहज सनेहु। तुलसी तीना तब फर्के जब चातक मत लेहु॥ ८८॥

मान रखना माँगना श्रीर खामी से खाभाविक प्रेम ये तीनीं तभी सजते हैं जब चातक से उपदेश लिया जाय ॥ ८८॥

तुससी चातक हीँ फबै मान राखिवा प्रेम। बक्र बूँद सखि स्वाति के। निद्रि निवाहे नेम॥ ८९॥

तुलमी कहते हैं कि मान और प्रेम रखना चातक ही की भोभित होता है कैंग्रोकि खाती का बूँद टेढ़ा देखे ते। वह उस का निरादर कर अपना नियम निवाहता है अर्थात् मीधे ही बूंद की खेता है॥ प्रे॥

उपल बर्खि गरजत तरिज डारत कुलिस कठार। चितव कि चातक जलद तिज कब हुँ आन की आर ॥ ८०॥

पत्थल बर्म कर गरजता तड़पता है चेतर बड़े कठिन वज्ज के।
गिराता है (ते। भी) क्या चातक मेघ के। कोड़ दूमरे की चेतर कभी
देखता है ॥ काकु है ऋर्यात् नहीं देखता चेतर कितना भी दुख
पावे ते। भी भक्ति में स्थिर रहता है ॥ ८०॥

बर्खि परुख पाइन जलद पच्छ करें दुक दूंक।
तुस्ति तद्पि न चाहिये चतुर चातक हिँ चूक ॥ ८१॥
भेच कठोर कठोर पत्यलीं के। बग्म कर पङ्का को तोड़ कर.

दुकड़े दुकड़े कर देता है। तुलसी कहते हैं ता भी चतुर चातक का (सेवा से) चूकना न चाहिये॥ ८१॥

रटत रटत रसना चटी विखा स्रखि गण श्रङ्ग। तुलसी चातक के हिये नित नूतनहि तरङ्ग ॥ ८२॥

(पानी के लिये) रटते रटते जीभ लट गई हथा से श्रङ्ग स्थल गये (ता भी) चातक के इदय में नये (प्रेमरूपी) तरङ्ग प्रति दिन उठा करते हैं ॥ १२॥

गङ्गा जमुना सुरसती सात सिन्धु भरि पूरि। तुलसी चातक के मते बिन स्वाती सम धूरि॥ १३॥

गङ्गा यसुना मरखती (श्रादि निदयाँ) श्रीर मातों मसुद्र में जल भरा है, तेा भी तुलमी कहते हैं कि चातक खाती के जल विना इन सबों की धृलि के समान समभता है ॥ ८३॥

तुससी चातक के मते खाति उ पियत न पानि। प्रेम-चिखा बढ़ती भली घटे घटैगी कानि॥ ८४॥

तुलमीदाम कहते हैं कि (तुलमी के मते चातक खाति उपानि न पियत) मेरे मत से चातक खाती के जल की भी दच्छा भर नहीं पीता, क्योंकि प्रेम की प्याम का बढ़ना भला है (घटे कानि घटेंगी) श्रीर यदि जल पी लेंगे तो दच्छापूर्त के कारण प्रेम घटेगा तो लक्का जाती रहेगी॥ ८४॥

सर सरिता चातक तजेउ स्वाति उ सुधि निहँ खेद। तुलसी सेवक वस कहा जा साहिब निहँ देद॥ ८५॥ चातक ने तलाव नदी सब त्याग किया चार खाती ने भी खबर न भी। तुलसीदास कहते हैं कि जा खामी न दे तो इस में सेवक का क्या वस चलेगा॥ ८५॥

श्रास पपी हा पयद की सुनुहो तु सभी दास। जा श्रंचवे जल स्वाति की परिहरि बारह मास ॥ ८६॥

पपी है का मेघ की श्रामा करना सन कर (श्रास्थ्यं होता है) जा बारहों मही ने प्यामें मरे ता मरे पर खाति ही का जल पीता है॥८६॥ चातक घन तिज दूसरा जिश्रत न नाई नारि। मरत न माँगे श्राध-जल स्रसरि हूँ की बारि॥१९॥

चातक ने जीते जी मेघ के। कोड़ श्रीर किसी के जल के लिये नर्ट्स वा गला न रोपा श्रीर श्रीधे जल में, बीच धरा में, मरते मरते भी गङ्गा जी के जल के। भी न मॉगा॥ ८०॥

ब्याधा बर्धें पपीहरा परें ज गक्त-जल जाइ। चौंच मूँदि पीवे नहीँ धिग पीनोँ पन जाइ॥८८॥

बाधे ने पपी है के। मारा श्रीर वह गङ्गा के जल मैं जा गिरा, (परन्तु) चींच मूँद लिया श्रीर जल न पीया, क्योंकि प्रेम के नष्ट होने के भय से पीने का धिकार समभा॥ ८८॥

बिधक बधे पर पुन्य जल उपर उठाई चेाँच। तुलसी चातक प्रेम-पट मरत न लाया खेाँच॥ ८९॥

व्याधे ने पपीचे का मारा श्रीर वह जा कर पवित्र जल में गिरा, तो भी श्रपना चेंचि जपर उठा लिया। तुलमीदाम कहते हैं कि (देखना चाहिये) पपीहे ने मरते समय भी श्रपने प्रेमक्पी वस्त्र में खाँच नहीं खगने दिया॥ ८८॥

चातक सुति हैं सिखाव नित श्रान नीर जिन लेहु। यह इसरे कुल के। धरम एक स्वाति सें। नेहु॥१००॥

चातक श्रपने बचे के। श्रयवा भक्त श्रपने मन वा श्रियों को प्रतिहिन चिखाते हैं कि दूसरा जल मत लेना क्यों कि मेरे कुल का यही धर्म है कि एक खाती को छोड़ श्रीर किसी से प्रेम नहीं करते ॥१००॥ द्रस पर्स नहिं श्रान जल बिनु खाती सुनु तात। सुनत चेचुश्रा चित चुभेउ समुक्ति नीति बर बात॥१०१॥

हे पारे विना खाती के दूमरे जल का स्पर्ध वा दर्धन न (करना) यह नीति की ऋच्छी बात सुनते ही बचे वा भक्त के मन में चुभ गई. ॥१०९॥

तुलसी सुत से। कहत यह चातक बारि बार। तात न तरपन की जियो बिना बारि-धर बार॥१०२॥

चातक वारवार श्रपने पुत्र से कहता है कि हे यारे विना खाती के मेघ के जल तर्पण मत करना॥ १०२॥

बाज चक्रुगत चातकहिँ भई प्रेम की पीर।
तुलसी पर-बस हाड़ मम परिहे पुहुमी-नीर॥१०३॥
बाज चक्रुब में पड़े चातक के। प्रेम का दुख ऊन्ना, उस ने विचार
कि मेरा हाड़ परवध हो कर स्थिम के जल में पड़ेगा। मध्या
चातक को यह उर अन्ना कि ऐसा न हो कि मेरे हाड़ के। कोई.
नुसरे जल में गिरा दे॥ १०३॥

# श्वरा फोरि किय चेंचुश्वा तुख पर नीर निशारि। गहि चकुस चातक चतुर डारेंड बाहर बारि॥१०४॥

श्राप्डा फोर कर बचा निकासा पर उस के फुकले की जल मैं पड़ा देख कर चतुर चातक ने चङ्गुल से उसे पकड़ कर जल के बाहर निकास दिया॥ १०४॥

# हेात न चातक पातकी जीवन-दानि न मूद् । तुससी गति प्रक्काद की समुक्ति प्रेम-पद गूद्र ॥१०५॥

चातक भी पापी नहीं होता चौर उस का जल देनेहारा भी मूर्ख नहीं होता। क्योंकि वह प्रेम के गूड़तल चौर प्रह्नाद की गित को समभता है। श्रीभप्राय यह कि श्रीत प्रामा हो कर भी चौर नच्चों तथा गङ्गा श्रादि के जल को न पी कर श्रात्म पीड़ा का पाप चातक को नहीं लगता चौर खाती में न वरमागेहारा मेघ भी हठी नहीं कहाता। चातक समभता है कि प्रह्नाद जी ने श्रपने पिता की श्राह्मा न मानी ते। भी प्रेम के कारण पाप भागी न हुन्ये॥ १०५॥

### तुससी के मत चातकहिँ केवल प्रेम-पियास। पियत स्वाति जल जान जग जाचत बार्ड मास॥१०६॥

तुलसी के मत से चातक को केवल प्रेम की प्याम है त्रीर मंगार जानता है कि बारहों मास में चातक मांगा करता है परम्लु स्वाती ही का जल पीता है। जहां तावत पाठ हो वहां १२ मास जला करता है ऐसा प्रार्थ सगाना चाहिये॥ १०६॥

# एक भरोसी एक बल एक श्रास विस्वास। स्वाति-सलिल रघुनाथ वर चातक तुलसीदास॥१०७॥

इस दोहे में त्रा कर जपर का सब न्नाग्य खोल दिया। जपर खातिजलक्प त्रीरामचन्द्र को त्रथवा राम इस नाम के दोनों वर्णों को खाती का जल सममना चाहिये, त्रीर एक उसी की न्नाग्ना भरोसा है। बल विद्यास रखनेहारे चातकक्प तुलसीदास जी (वा तु-तुरक्ष-वाहन (राम) ल (लक्षण) त्रीर सी (सीता) इन के दास जा न्नक्स त्रक्से भन्न हैं) उन को सममना चाहिये। जा भन्न न्नपनी भन्नि में चातक के समान दृढ़ रहते हैं उन को परसेयर त्रवय मिलते हैं। पहले त्रनेक दोहों में चातक की भन्नि की उत्कटता दिखला कर भन्नों को चेताया है त्रीर सेघ के समान त्रीराम को जीवन-दाता दिखलाया है।। १००॥

# श्रालवाल मुक्ताइलिन हिय सनेह-तरु-मूल। हेरिहेरु चितचातकहिँखाति-सलिल श्रनुकूल॥१०८॥

इदयक्षी भूमि पर रामचन्द्र के गुणगणक्ष्मी मेाती की माला की धाला है उस में से खंदरूषी (पञ्चाङ्ग) उच का मूल निकलता है। हे मन जब द्व चातक की उत्ति की (हॅरि) खीकार कर (हेर्ह) उसे खोजे तब खाती जलक्ष्मी श्रीरामचन्द्र श्रनुकूल होतेंगे श्रयात् मिलंगे। श्रीभगय यह कि खातिसलिलक्ष्मी राम को खोजने के लिये इधर उधर धूमना न चाहिये, वे सब के इदय में वर्त्तमान हैं, भित्रपूर्वक श्रपने मन ही में खोज ले।। १०८॥

#### राम प्रेम बिनु दूबरेा राम प्रेम सह पीन। बिसद सिखल सरवर बरन जन तुलसी मन-मीन॥, १०८॥

(बरन बिसद सरबर) राम इस नाम के दो श्रचर निर्मल सरोवर हैं, (प्रेम बिसद सिलल) उम में प्रेमक्प निर्मल जल है जिस में (तुलसी जन मनमीन) राम लद्माण जानकी जी के भक्तों के मनक्पी मक्ली रहती है। प्रेमभिक के विना राम श्रनुकृल नहीं होते श्रीर उसी प्रेम के रहने से श्रनुकृल वा प्रसन्न होते हैं ॥ श्रथवा (राम प्रेम बिनु दूबरें।) श्रयात् वह भक्त चित्तक्पी मक्ली रामचन्द्र जी के प्रेमक्पी जल के विना दुबली हो मरती है श्रीर उसी प्रेम-क्पी जल को पा कर (पीन) सुटाती है ॥ १०८॥

श्चाप बिधक बर बेस धरि करें ज कुरक्रम राग। तुलसी जो स्ग-मन मुरे परे प्रेम पट दाग॥११०॥

इति श्रीगोखामितुलमीदामविग्चितमप्रतिकायां भक्तिनिर्देशो नाम प्रथम: मर्गः ॥

बाध ने श्राप उत्तम भेष धारण कर के (कुरक्षमराग) उस राग के। बजाबा जिस की सुन स्वग में। हित हो जाते हैं, ऐसे राग के। सुन कर भी जो स्वगक्षी मन सुर जाब तो प्रेमक्षी वस्त में दागी पड़ जाबगी श्रर्थात् पक्षा प्रेम नहीं होगा॥ १२०॥

แ दति विद्यारिक्षतसंचित्रटीकायां प्रथमः सर्गः ॥

#### श्रय दितीय सर्ग।

## खेलत बालक व्याल सँग पावक मेलत हाय। तुलसी सिसु पितु-मातु दव राखत सिय-रघुनाय॥१॥

पहले मर्ग में भिक्त की दृड़ता दिखा कर दूमरे में उपामना दिखलावेंगे। लड़के मर्ग के माथ खेलते और आग में हाथ डालते परन्तु मायाप के ममान मौताराम जी (लड़कों वा भक्तों की) रचा करते हैं। पूर्णापमालङ्कार है और भक्त का बालक की तथा सीताराम को मातापिता की उपमा दी गई है॥ १॥

### तुलसी केवल राम-पद लागे सरल सनेह। ती घर घट बन बाट मँहँ कतहुँ रहे किन देह॥२॥

तुलमीदाम कहते हैं यदि राम के चरण में खाभाविक प्रेम रहें तो मनुष्य का देइ घर घाट वन राइ चाई जहाँ रहे श्रच्छा ही होता है। श्रभिप्राय यह कि भिक्तिहीन चाई वन में तप करे चाई गङ्गा के तीर बैठा रहे पर विशेष फल नहीं, परन्तु भिक्तिमहित ग्रहस्थ की श्राश्रम में रहने से भी सुक्ति मिल सकती है ॥१॥

कै ममता कर राम-पद के ममता परिहेलु। तुलसी देा मँहँ एक श्रव खेल छाड़ि छल खेलु॥३॥

तुलसीदाम कदते हैं कि या तो हाँ रामचन्द्र के चरण में ममता

कर, नहीं तो समताको कोड़ दे। वैराग खे (कल काड़ि प्रव दो मँह एक खेल खेलु) कपट कोड़ कर इन दोनों में से एक खेल को प्रवस्थ खेलो॥ ह॥

के ताहि लागहिँ राम प्रिय के तु राम प्रिय होहु। दुइ मँहँ उचित सुगम समुक्ति तुलसी करतव ताहु॥४॥

या तो राम तुभे प्रिय लगें नहीं ते। भजन श्रादि कर के द्व हीं राम का प्यारा भक्त हो जा। तुलसी कहते हैं कि इन दोनों बातों में जा तुभे महज श्रार उचित जान पड़े वही तेरा कर्तय है ॥ ४ ॥ राबना-ऽरि के दास सँग कायर चलहिँ कुचाल । खर दूखन मारीच सम मूढ़ भये बस काल ॥ ५ ॥

कादर दुष्ट जन (वा मेरा मन) (रावनारि दास) रावण के प्रनु राम उस के दास भक्त लोगों (वा तुलमी) के सङ्ग कुचाल चलते हैं (भजन में विन्न डालते हैं)। ये मूर्ख खर दूषण श्रीर मारीच नाम राचसों के समान काल के वग्न ऊर्य हैं॥ ५॥

तुलसी-पति दरबार में। कमी बस्तु कछु नाहिँ। करम-हीन कलपत फिरत चूक चाकरी माहिँ॥ई॥

(तुल्ली-पित) राम ने दग्वार में किसी वम्त की कमती नहीं है परन्तु जो कर्महीन उद्योगरहित भजनादि नहीं करते वानहीं किये हैं बीर (चाकरी) रामसेवा में पूने हैं वे ही राते फिरते हैं॥६॥

### राम गरीब-नेवाज ह राज देत जन जानि। तुलसी मन परिहरत निहँ घुरबिनियाँ की बानि॥॥॥

गमजी गरीबों ने बड़े मङ्गलदाता हैं श्रीर भक्त की पहचान कर राज भी देते हैं (जैसे विभीषण उग्रसेन श्रादि की दिया), परन्तु भक्तों का मन (घुरबिनियाँ) घूर पर जा कर एक एक दाना बिनना (इधर उधर दूसरों की सेवा में भटकना जैसे सुगी करती हैं) इधर उधर भटकने का श्रभ्यास नहीं कोड़ता॥७॥

### घर कीन्हे घर हेात है घर छोड़े घर जाय। तुलसी घर बन बीचहीं रहा प्रेम-पुर छाय॥८॥

घर बनाने से घर ही का होना पड़ता है श्रीर घर को कोड़ देने से घर नष्ट हो जाता है, दम लिये घर श्रीर वन दोनों के बीच (प्रेम-पुर) राम की भिक्तक्षी नगरी में रहना चाहिये। (श्रर्थात् ग्रहस्थाश्रम श्रीर वन में जा तप करना दोनों कोड़ कर केवल भिक्त करना श्रित उत्तम है दस से घर वन दोनों वनते हैं। ॥ ८॥

## राम राम रिटवा भला तुलसी खता न खाय। स्तरिकाई के। पारिवा धोखें उ वृद्धि न जाय॥१॥

राम राम जपना बज्जत श्रच्छा है क्योंकि इस में भक्त धोखा महीं खाता। इस में दृष्टाना देते हैं कि लड़कई में जिन्हे तैरना श्राता है वे धोखे से भी पानी में जा पड़ें तो भी नहीं डूबते। यहाँ संसार ससुद्र में डूबना लेना चाहिये॥८॥

### तुस्ति विसम न कीजिये भिज सीजे रघुबीर। तन तरकस से जात हैं स्वास सरीखे तीर॥१०॥

तुलसीदास कहते हैं कि राम भजने में कुछ भी विलम्ब न की-जिये क्योंकि जरीरक्षी तरकस से तीर के समान खास निकली जाती है। त्रर्थात् त्रायुष्य बद्धत जीव्र सीत रहा है। रूपक ब्रलद्वार स्पष्ट है॥१०॥

#### राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भयेउ कुजाति। कुतरु कुसरु पुर राज बन लइत भुवन बिखाति॥११॥

कुजाति (सेवरी, गीध, श्रजामिल श्रादि) रामनाम के सारण से श्रच्छे यश के भागी छये, उसी प्रकार (दण्डक बन के) खराब छत्त (कुश श्रादि) कुमह (खराब सरोबर) बन (दण्डक श्रादि) पुर नगर राज श्रादि संबों ने संसार में प्रसिद्धि पाई ॥११॥

## नाम-महातम साखि सुनु नर के। केतिक बात। सर्वर पर गिरिवर तरे ज्याँ तरुवर के पात॥१२॥

राम नाम के माहात्य के मािचयों का सिनिये (सरवर पर गिरि बर तरे) समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ चाैर पत्यल उत्तराये (ज्याँ तह-बर के पात) जैसे सुद्रच के वा पीपल के बड़े बड़े पत्ते तैरें श्रीर मनुख्य नाम माहात्य से बर श्रेष्ठ हा जाय, इस की ता कुछ बात ही न कहनी चाहिये॥ १२॥

ग्यान गरीबी गुरु-धरम नरम बचन निरमेास। तुलसी कब हुँ न छाड़िये सील सत्य सन्तोस ॥ १३॥ (ग्यान) विद्या, (गरीबी) श्रद्धकार रहित, (गृह-धरम) गृह का दिया उपदेश, केामल वचन, (निरमेख) मायाद्यीनता, श्रील मचार्र श्रीर मन्तोष केा कभी न होड़ना चाहिये॥१३॥ श्रसन बसन सुत नारि सुख पापि हुँ के घर होय।

सन्त-समागम राम-धन तुलसी दुरलभ देाय ॥१४॥
भोजन वस्त स्ती लड़के इन का सख ता पापी के घर भी दोता
है, परना तुलसी दो का बड़ा दुर्लभ समभते हैं अर्थात् सक्जनों की
सङ्गति और राम का अर्पित वा मत्कर्म में लगता धन अथवा राम
भिक्त । जहाँ ये दोनों पाए जायँ वहीं सब सख जानना ॥ १४॥
तुलसी तीर्ह के बसे अवसि पाइये याह ।
वेगह जाय न पाइये सर सरिता अवगाह ॥१५॥

तुलमी कहते हैं कि तीर पर रहने से श्रवस्त्र थाह मिलता है, परन्तु (धारा के) वेग में जाने से पोखरे श्रीर नदी का थाह नहीं मिलता। तीर यहाँ संसार समुद्र का समभना चाहिये। श्रभिप्राय यह कि संसार में न बूव कर मन श्रलग किये रहोगे ते। पार जा सके।गे ॥१५॥ पग श्रन्तर मग श्रगम जल जल-निधि जल सञ्चार। तुलसी करिया करम-वस बूड़त तरत न बार ॥ १६॥

एक पाँव के अनन्तर जा मार्ग है उस में (अगम) अर्थात् अथाह जख है अर्थात् मंसारक्षी (जल निधि) समुद्र के जल का (सञ्चार) बड़ा तरक्ष है। तुलमीदास कहते हैं कि (कर्म-यस करिया) अपने कर्म के वशीक्षत हो कर इस में डूबते और तरते खुक देर नहीं लगती। दुष्कर्म से डूबता और सुकर्म से तरता है। अथवा (करिया कर्म-यस बूड्त) पाप कर्म से डूबता और राम की दथा से तरता है॥ १६॥

## तुलसी इरि-भ्रपमान तें होत श्रकाज समाज। राज करत रज मिलि गये सदल सकुल कुरू-राज॥१०॥

तुलबीदास कहते हैं कि विष्णु भगवान के श्रपमान से बड़ी हानि होती है। इस में दृष्टाना देते हैं कि (कुरू-राज) दुर्थोधन श्रपनी सेना श्रीर परिवार सहित राज करते १ (श्रीकृष्ण) के श्रपमान से धूर में मिल गया। (महाभारत के उद्योग पर्ब्स के एक सौ पचीसवें १२५ श्रध्याय में) श्रीकृष्ण का कहना न मान उन का श्रपमान किया इस से मकुल नए इश्रा॥ १०॥

तुलसी मीठे बचन तें सुख उपजत चहुँ श्रेर । बसीकरन यह मन्त्र है परिहरू बचन कठोर ॥ १८ ॥

तुल्कीदाम कहते हैं कि मीठा बचन बालने से मब के। श्रानन्द होता है। यह (मीठा बालना) वशीकरण मन्त्र है (इस कारण) कड़ी बाली को छोड़ देना उचित है ॥ १८॥

राम किया तें होत सुख राम किया विनु जात। जानत रघुवर भजन ते तुलसी सठ त्रलसात॥१८॥

श्रीराम की दया से सुख दोता है उभी के न रहने से सुख चला जाता है। यह बात जान कर भी मूर्यजन राम के भजन करने मैं श्रह्मताते हैं॥१८॥

सनमुख है। रघुनाथ के देडु सकल जग पीठि। तजे केंचुरी उरग कँडँ होत ऋधिक ऋति दीठि॥२०॥ श्रीराम के सन्मुख हो (छन को सेवा में लगो) श्रीर संसार को कोड़ो। इस में दृष्टान्त यह है कि जब साँप केंचुरी कोड़ता है तो उस की दृष्टि चार श्रधिक हो जाती है। उसी प्रकार केंचुरी क्यी श्ररीर का सेह कोड़ कर श्रात्मा के ध्यान में खबलीन हो ते। परमक खाण (सोच) मिलेगा॥ २०॥

मरयादा दूरिं एके तुलसी किये विचारि। निकट निरादर होत है जिमि सुरसरि वर वारि॥२१॥

तुलसी विचार कर कहते हैं कि संमार से दूर ही रहने में मर्यादा (उचित कर्म) है, मंगार में लिप्त रहने से श्रनादर (दु:ख) होता है। श्रथना तुलमी ने बिचार किया है कि दूर ही रहने से प्रतिष्ठा होती है श्रीर समीप रहने से श्रनादर होता है जैसे गङ्गा-तट के रहनेहारे गङ्गाजल का श्रनादर करते हैं ॥ २१॥

राम क्रिपा-निधि खामि मम सब विधि पूर्न काम। परमा-ऽरथ पर धाम पर सन्त-सुखद बर-धाम॥२२॥

दयानिधान राम मेरे प्रभु हैं श्रीर सब प्रकार (मेरा) मने।रथ पूरा करते हैं। जो श्राप मे।चरूप बड़े तेजियश्चों से भी श्रधिक-तेजश्ची श्रीर श्रपने उत्तम स्थान में सन्तों को सख देनेहारे हैं ॥१२॥ रामहिँ जानहि राम रहु भजु रामिह ँ तजु काम। तुलसी राम-श्रजान नर किमि पावहि पर-धाम॥२३॥ रामचन्द्र को जाने।, रटो, भजा श्रीर संसारी मने।रथ कोड़ो, क्योंकि राम को नहीं जाननेहारे मनुख किस प्रकार (पर-धाम)

क्योंकि राम को नहीं जाननेहारे मतुष्य किस प्रकार (पर-धाम) विकुंड वा मुक्ति को पासकते हैं ?॥ २३॥

### तुलसी-पति रति श्रक्क सम सकल साधना छन । श्रक्क-रहित कबु हाय नहिँ श्रक्क-सहितदस-गृन॥२४॥ ़

तुलसीदास कहते हैं कि खामी का प्रेम श्रद्ध के समान है बीर सब साधना (श्रर्थात् तीर्थ बत श्रादि) श्रूट्य के समान हैं। श्रद्ध कर के हीन श्र्च्य रहने से कुछ हाथ नहीं लगता परन्तु श्रद्ध के साथ श्र्च्य दशगुण श्रिधिक हो जाता है। उसी प्रकार रामभित्रश्र्च्य सब निष्पाल है श्रीर रामभित्रमहित सब दशगुना पाल देनेवाला है। इस दोहे में रूपक श्रनद्वार है। १४॥

### तुससी अपने राम कँइँ भजन करह निस्सङ्ग। आदि अन्त निरवाहिवा जैसे नव का अङ्ग॥२५॥

सब ग्रद्धा कोड़ कर श्रापने राम का भजन करे।। जिम प्रकार नव का श्रद्ध श्रादि श्रीर श्रन्त दोनों का निवाह करता है, वैसे ही तेरा निवाह होगां श्रीर श्रादि श्रन्त दोनों बनेंगे॥ जहां "भजन करो इक श्रद्ध" पाठ हो वहां ग्रद्ध हो कर भिक्त महित राम का भजन करो, श्रवस्थ कन्याण होगा, जैसे नव प्रकार की भिक्त से श्रादि श्रन्त दोनों बनते हैं ऐमा श्र्य करना चाहिये॥ २५॥

## दुगुने तिगुने चैागुने पञ्च सष्ठ त्री सात । त्राठ हुँ ते पुनि नव-गुने नव के नव रहि जात॥ २६॥

दुगुना तिगुना चौगुना पांचगुना क्युना मातगुना आठगुना चीर नवगुना करने से अन्त में नव का नव बना रहता है। चार्च जितना हिसाब हो पर सब में नव तक आद्ध चाप्त है, जिम हिमाब में देखी एक से नव तक के ही आद्ध देख पड़ते हैं॥ १६॥

### ्न व के नव रहि जात है तुलसी किये विचार । ्रमेउ राम इमि जगत मेँ नहीँ दैत विस्तार ॥२७॥

तुलगीदाम कहते हैं कि जिस प्रकार (सब गणित में बिचार करने से) एक से नव तक के श्रद्ध व्याप्त हैं, उसी प्रकार राम इस संसार में (रमें उ) व्याप्त हैं श्रीर राम को कोड़ श्रीर दूसरा पदार्थ नहीं है। इस दोहे में वेदान्त के श्रदेत मत का दृष्टान्त दिखाया है। यह मंसार जैसे सतुही में रूपा जान पड़े वैसा ही श्रानन्द सक्स्प श्रातमा में श्रारोपित किया गया है श्रीर सत्य नहीं है। जैसे ठीक श्वान होने से सतुही श्रीर सीप में से चान्दी का भ्रम जाता रहता है, उसी प्रकार यथार्थरूप से श्रातमा का जान लेने से सब वस्तुश्रों का भ्रम दूर हो जाता है। इसी की श्रदेतवाद कहते हैं ॥ १०॥

### तुलसी राम सनेइ कर त्यागु सकल उपचार। जैसे घटत न ऋक्ष नव नव के लिखत पड़ार॥२८॥

तुलमीदाम कहते हैं कि मब उपचार तीर्थ ब्रतादिक छोड़ कर रामचन्द्र की भिक्त करो। जैसे नव के पहाड़े में नव का श्रद्ध नहीं घटता, बडता ही जाता है ८ ८/८ नव के पहाड़े के खड़ेंग के। जोड़ने

१८१ ८ से ८ बचता है।
२०२ ५० ६ नव को एक के पहाड़े से गुजान
१६ १ ६ ६ करने सीर एक के पहाड़े के। जोड़ने
१८ १ ६ १ ६ ६ से भी ८ बचेगा। जैसे ६ ४२ = १८ ६३ ६ + १ ६ सीर १ उनीस की ६। ६ × १ = १७ ०२० २ ६ दे सीर १ उनीस की ६। ६ × १ = १६ ६० ६ + १ ६ सीर १ उनीस की ६। ६ + १ = १६ सीर १ उन्नालिस की ६। ६ + १ = १६ की र १ उन्नालिस की ६ हतादि १२ = १ की र १ उन्नालिस की ६ हतादि १२ =

#### श्रक्क श्रगुन श्राखर सगुन समुभत उभय प्रकार। खाये राखे श्रापु भल तुलसी चारु विचार॥२८॥

नव का श्रद्ध (८) श्रगुन (ब्रह्मवत्) श्रोद्धार के समान है, श्रीर श्रचर (नव) सगुन राम के समान है। ये दोनों भेद देखने के हैं। वस्ता: देशनें वस्तु एकही हैं। भली भाँत विचार कर देखी, तो जिस प्रकार दूध में से पानी निकाल लेने से केवल दूध सच रहता है वैसे ही विषय जल को कोड़ दंने से श्रात्मक्ष रह जाता है, वही भला है। श्रगुन श्रान मार्ग श्रीर मगुन उपामना पथ है। सुन्दर विचार से विषय को कोड़ श्राप को रख लेना यही भला है। १८॥ एहि विधि तें सब राम-मय समुक्त सुमति निधान। या तें सकल विरोध तजु भजु सब समुक्त न श्रान ॥ ३०॥

दूस प्रकार सब राममय ममभ कर, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! सब विरोध कोड़ो श्रीर राम भजा, श्रीर सब का राम से दूसरा मत जाना॥ ३०॥

#### राम कामना-हीन पुनि सकल काम करतार। याही तें परमातमा ऋव्यय ऋमल उदार॥ ३१॥

रामचन्द्र सकत मनेरिय रहित है परन्तु मब कामें के कर्ता हैं, इसी हेतु उन्हें (परमात्मा) परम्रह्म श्रीर निर्देश सम विकार से रहित तथा खदार कहते हैं ॥ जिम प्रकार लेखा खयं प्रक्रिहीन है परन्तु चुम्बक के लगने से उस में श्राकर्षण प्रक्रि होती है, वैसे ही माया के योग से कामनाहीन राम के। सृष्टि श्रादि कामें के रचने की प्रक्रि होती है ॥ २९॥

# जैं। बब्धु चाइत से। करत इरत भरत गत भेद। काहु सुखद काह्र दुखद जानत है बुध बेद ॥ ३२॥

जो कुछ चाहते हैं से। करते हैं, बेार यद्यपि भेदहीन हैं बर्थात् एक ही रूप हैं, ते। भी (विष्णुरूप हे। कर) भरत व्रर्थात् संसार का पालन करते हैं बेार (हद्ररूप हे। कर) हरत मंहार करते हैं। (खे।गों की समभ में) किसी के। दुख बेार किसी के। सुख देते हैं परन्तु पण्डित बेार वेद जानते हैं कि जीव कर्मवश दुखसुख पाते हैं परन्तु परमात्मा किसी के। दु:ख सुख कुछ नहीं देता॥ ३२॥

सन्त-कमल मधु-मास कर तुलसी बरन विचार। जग-सरवर तर भरन-कर जानष्ट जल-दातार॥३३॥

(जग-सरबर) संसारक्षी सरोवर में (सन्त-कमल) साधुजन कमलपुष्प के सदृष्य हैं, जब ये (मधु-मास कर) चैते के सूर्य किरणों से सुखने खगते हैं तो (बरन) रा-म ये दोनों श्रचर इस नचनक्ष्प हो जलवधा कर उन्हें पोषते हैं । कमल को (भरन-कर तर) श्रत्यन्त पोषण करनेहारे (राम दोनों वर्णको) (जल-दातार) मेघक्ष जानना चाहिये॥ श्रयवा, जगतक्ष्पी तालाव में के (कमल भरण कर कर) कमलों के पोषण करनेहारे किरणवाले सूर्यक्ष राम (रा-म) इन वर्णों को जानना। श्रयात् सूर्यक्ष हो साधुक्ष कमलों के खिलाते हैं ॥ इह ॥

रक सिष्टि में। जाहि विधि प्रगट तीन कर भेद। सात्त्विक-राजस-तामसिंह जानत है वृध वेद॥ ३४॥ जिस प्रकार इस एक संसार में (साल्विक, राजस, बार तामस)
नीनों का भेद प्रगट है (साधारण लाग इन्हें भली भांत नहीं समभते
परन्तु) ज्ञानी पण्डित बार वेद जानते हैं, उसी प्रकार राम नाम में
भी है जा श्रागे दोहे में कहते हैं ॥ २४॥

ता विधि रघुवर नाम मँ इंबरतमान गुन तीन। चन्द्र भानु ऋषि ऋनल विधि इरि इर कहाईँ प्रवीन ॥ ३५॥

वैसे ही रामचन्द्र के (राम) नाम में (सच्च रज बार तम) तीने। गुन वर्त्तमान हैं, बार सर्थ, चन्द्र बार श्रद्धा, तथा ब्रह्मा, विष्णु बार महेश तीनों देवता वर्त्तमान हैं, ऐमा बुद्धिमान जन कहते हैं ॥३५॥

श्रनल र-कार श्र-कार रिव जानु म-कार मयकः। इरी श्र-कार र-कार विधि मः महेस निस्सकः॥३६॥

श्रिम का बीज र, सर्थ का श्र,श्रीर चन्द्र का महै। तथा श्र विष्णु-इप, र ब्रह्माइप, श्रीर म महादंब इप है। इम प्रकार ये इश्री राम नाम में वर्त्तमान हैं। रामायण में (हेतु क्षणानु भानु हिमकर के) कहा है ॥ ३६॥

वन ऋग्यान कँ इंदइन कर ऋनल प्रचएड र-कार। इरि ऋ-कार इर मो इ-तम तुलसी कहाई विचार ॥ ३७॥

तुल्ली विचार कर कहते हैं कि श्रत्यन्त प्रतापी श्रिप्तस्वरूप र-कार वनरूपी श्रज्ञान का जला देता है, श्रीर हरि श्रर्थात् सर्थरूप श्र-कार को ह-मयारूपी श्रन्थकार का नष्ट कर देता है। हरि श्रन्थ के श्वर्थ (यमानिसेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंदांग्रवाजिषु, ग्राउकाद्दिकपिमेनेषु दिर्माकपित्ते विषु) यमराज, वायु, दन्द्र, चन्द्र, स्वर्थ, विष्णु, सिंद्र, किरण, घोड़ा, ग्राउक, मपं, वानर, मेंड्रक श्वार किपलवर्ण ये (९४) श्रमरकाष में लिखे हैं ॥ २०॥

## चि-विधि ताप इर सिस सतर जानहु मरम म-कार। विधि इरि इर गुन तीनि के। तुलसी नाम अधार॥३८॥

श्राधिभौतिक श्राधिदैविक श्रीर श्राधात्मिक तीनों प्रकार के दु:खें के। चन्द्रवीज मकार भीष्र हरण करता है यही मकार का (मर्मा) तात्पर्ध जानना। रजागुण ब्रह्मा, मन्त्रगुण विष्णु श्रीर तमेगुण महादेव इन तीनों गुणें का एक श्राधार राम नाम है।। इन।।

भानु क्रिसानु मयक्क को कारन रघुवर नाम। विधि इरि सम्भु सिरोर्मान प्रनत सदा सुख-धाम॥३८॥

राम यह नाम सूर्य घन्द्र श्रीर श्रीम इन तीनों का (कारण) वीज है श्रीर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवें का शिरोमणि है श्रीर श्रुपने ग्ररणागता वा भक्तों का मदा सुख देनेहारा है ॥ ३८ ॥

श्चगुन श्रमूपम सगुन निधि तुलसी जानत राम। करता सकल जगच के। भरता सब मन-काम॥४०॥

तुलसीदास राम इस नाम के। श्रनुपम श्रमुण तीनों गुणों से परे श्रीर सगुण दिव्यगुणयुक्त मानते जानते हैं। सगुण हो कर सब मंसार के। सनानेहारा श्रीर सब के मनेरिश्य के। पूर्ण करनेहारा है। ४०॥

#### इप मुकुट सब विधि श्रचल तुलसी जुगल इलका। सकल बर्न सिर पर रहत महिमा श्रमल श्रनन्त॥४१॥

इलना रेफ इन है श्रीर म का श्रनुखार मुकुट है ये दोनों सब प्रकार से श्रवल हैं दन की निर्मल श्रीर श्रनना महिमा सब श्रवरों के श्रिर के ऊपर है। जहाँ "बिद्धि श्रल" पाठ हो, वहाँ श्रवरों को जानना ऐसा श्रथ कहना चाहिये॥ ४२॥

#### रामा-ऽनुज सहुन विमल स्थाम राम-श्रनुहार। भरता भरत से। जगत के। तुलसी लसत श्र-कार॥४२॥

राम नाम में का श्रकार राम श्रनुद्दार विष्णु के ममान निर्माल गुणयुक्त जग के स्वामी रामचन्द्र के कोर्टभाई ग्यामवर्ण भरत का स्वरूप सेाभता है ॥ ४२॥

#### राजत राजस ता-ऋनुज बरद धरनि-धर धीर। बिधि बिहरंतु ऋति ऋासु-कर तुलसी जन-गन पीर॥४३

(ता-त्रनुज) त्रयात् भगत के कोटे भाई (धरणि-धर) ग्रेष के त्रवतार जन्मण्जी वरदाता धीर (बिधि राजमा) रजागुण ब्रह्मा के रूप साभित हैं, त्रीर (त्रित त्रामु-कर) बद्धत ग्रीच (जन-गन पीर) भक्त जनों के ममूह का दुःख (बिहरतु) विशेष कर हरण करते हैं॥ ४३॥

इरन करन सङ्घट सतर समर-धीर वल-धाम।

म: महेस ऋरि-दमन वर लखन-ऋनुज ऋरि काम॥४४॥

(सतर संकट हरन करन) शीच दुख को हरण करनेवाले वल के

पुञ्च और रण में धीर मकार महश्रहण लक्षणों के होटे भाई

(काम श्ररि) काम के श्रचु महादेव के श्रवतार (श्ररि-दमन) श्रचुन्नजी हैं॥ ४४॥

राम सदा सम-सोल-धर सुख-सागर पर-धाम । श्रज-कार्न श्रद्देत नित समतर पद श्रभिराम ॥४५॥

सदा सुन्दर शील के धारण करनेवाले शानन्दमय ब्रह्मखरूप (श्रज-कारन) ब्रह्मा के भी कारण श्रर्थात् उत्पन्न करने वाले (श्रद्धेत) केवल सदा मने इर (समतर पद) सम दो श्रवर के पदवाले वा शत्रु मित्र दोनों के लिये समभाव रखने हारे श्रथवा श्रभदाई चरणधारी राम हैं ॥ ४५॥

होनहार सह जान सब बिभव बीच नहिँ होत। गगन गिरह करिबा कबै तुलसी पढ़त कपात॥ ४६॥

भिवतय सब माथ ही माथ उत्पन्न होता है ऐयर्थ बीच में नहीं होता है। तुलसीदास कहते हैं कि कबूतर को त्राक्तांश में गिरह करना कौन सिखाता है। श्रभिप्राय यह कि जिस प्रकार कबूतर श्राकाश में खभाव ही से गिरह करते हैं, उमी रीत पूर्व भाग्य के श्रनुसर ऐयर्थादि के भागी जन होते हैं॥ ४६॥

तुलसी होत सिखे नहीं तन गुन-दृखन-धाम। भखन सिखिनि कौने कहेउ प्रगट विखेकह काम॥४०॥

तुसमीदाम कहते हैं कि मीखने से ग्ररीर में गुन श्रीर श्रवगुन नहीं होता। इस काम के। प्रगट देखते हो कि मयूगी की मर्पभक्तण करना कोई नहीं सिखाता है। श्रथवा (काम-भखन) काम श्रथीत् धीर्थ को खा लेना मयूरी को कौन सिखाता है। खेाग कहते हैं कि नाचते सदमत्त सयूर के सुख से काम गिरता है, जिस को खा कर सयूरी को गर्भ रह जाता है ॥ ४०॥

गिरत ऋग्ड-सम्पुट ऋरन जलज पच्छ ऋनयास। ऋजल सुऋन उपदेस केहि जात सु उलटि ऋकास॥४८॥

श्रवल एक प्रकार का पंजी होता है उम का श्राड गिरते ही बहा हो कर उड़ता है। (गिरत श्रादि) श्राड के श्रेष्ध गिरते ही (श्रक्ण जलज पच्छ) श्राड के भीतर के लाल जल से उत्पन्न पच श्राया लाल कमल के मट्टा मुन्दर पहुर बच्चे के। महज ही में हो श्राता है। तब श्रवलपंजी का वहा उत्पट कर श्राकाण में उड़ जाता है, तो इसे (उड़ने के लिये) कौन उपदेश देता है॥ ४८॥

बिबिध चित्र जल-पात्र बिच श्रिधिक नृन सम स्नर । कब कवने तुलसी रचेउ केहि बिधि पच्छ मयूर ॥४८॥

जलपात्र (तलाव श्राहि) में (स्रग विविध चित्र) स्वर्ध के प्रतिबिख की श्रनेक प्रकार चित्रकारी कोई बड़ी कोई कोटी कोई ममान किस ने बनायी। श्रीर सयूर का ऐसा सुन्दर पच श्रीर उस की रेखाश्रों की किस ने किस समय किस रीत बनाया॥ ४८॥

काक-सुता यिह ना करै यह ऋचरज बढ़ बाय। तुससी केहि उपदेस सुनि जननि पिता घर जाय॥५०॥

केाइल घर नहीं बनाती यह बड़ ऋषरज की बात है। परन्तु उसका बबा उड़ने की मामर्थ हाते ही ऋपने मा बाप के घर चला जाता है, उसे (जाने के लिये) कौन उपदेश देता है। प्रसिद्ध है कि कीइल श्रपना श्राखा कौवे के खोते में रख श्राती है, वही पालता है, पर बड़े होने पर वह कोदल में मिल जाता है श्रीर कौवे की छोड़ देता है ॥ ५०॥

सुपय कुपय लीन्हे जनित ख-सुभाव अनुसार। तुलसी सिखवत नाहिँ सिसु मूखक इनन मजार॥५१॥

(जिनित) संधार में जिन्ने जीव श्रपने २ सुभाव के श्रनुसार कुमार्ग श्रीर सुमार्ग में प्रवृत्त होते हैं। तुलमी कहते हैं कि विलार श्रपने बन्ने की मूसा मारना नहीं सिखाता॥ ५१॥

तुससी जानतु है सकल चेतन मिस्तत ऋचेतु। कीट जात उड़ि तिय निकट बिनहिँ पढ़े रति देत॥५२॥

तुलमी कहते हैं कि सब लोग जानते हैं चेतन श्रीर श्रचेतन दोनों श्रपनेश प्यारें से मिलते हैं, की ड़ा उड़ कर श्रपनी स्त्री के पाम जाता है श्रीर वह विना (कामशास्त्र) पढ़े उस से भोग कराती है ॥ ५१॥ होनहार सब श्राप तें ब्रिया से।च करि जीन।

क्रम्ब सिङ तुलसी स्निगन कहे। उमेठत कौन ॥ ५३॥

जा होनेवाला है से स्वभाव ही से होता है। इस में सोच करना खर्थ है। (इस में दृष्टान्त देते हैं कि) (कच्च) मस्तक में उत्पन्न म्हों। की सींग को कहा कीन ऐंद्रता है अर्थात् कोई नहीं, स्वभाव ही से वे टेढ़ी होती हैं ॥ अथवा (कच्च) कोई के फूल को रात को विकसित होना कौन सिखाता है ॥ ५३॥

सुख चाइत सुख में बसत है सुख-रूप बिसाल। सन्तत जा बिधि मान-सर कबहुँ न तजत मराल॥५८॥ १। जिस प्रकार (मराल) राजइंस सदा मानसरीवर में रहता है,
भीर उसे कभी नहीं को दता, उसी प्रकार जा जीव सख चाहते, में
सुख (न्नर्थात् सुखदाई ईयरध्यान परेापकार न्नादि न्नवन्यान्नों) में
रहना चाहते है। सुख का रूप ठीक र उस का पाना (विमाल)
बड़ा भारी है, न्नर्थात् सब जानते हैं कि किम काम से सुख
होता है।

२ दितीयार्थ। श्राप सदा परमानन्दस्तक्ष्य हो कर भी सुख पाने की दृष्क्या करता है श्रीर (सुख) मनुख ग्रगीर में (बमत) रहता है। जैसे इंस मान-सरीवर का कभी नहीं के ड़िता। श्रूषात् जीव परमातमा का स्वक्ष्य हो कर भी देहाभिमानी हो देह के सुख से श्रपना सुख समभता है, (मान-मर) यदि (मान) देहाभिमान (सर करें) त्याग कर दे ता परमानन्द पावे॥ ५४॥

नीति प्रीति जस अजस गति सब कँ हँ सुभ पहिचानि। बस्ती इस्ती इस्तिनी देति न पति रति दानि॥ ५५॥

नीति प्रेम श्रीर यश श्रयश को गति इन का श्रव्हा पहिचान सब की होता है। (इस में दृष्टान्त) हिस्तनी श्रपने पति हस्ती के। बस्ती के बोच भोग नहीं करने दंती॥ ५५॥

तुससी श्रपने दुखद तें को कहु रहत श्रजान। कीस कुन्त-श्रद्धर बनहिं उपजत करत निदान॥५६॥

तुलसी कक्षते हैं कि श्रपने दुख देनेहारे के। कौन नहीं जानता। वन में बन्दर गुग्गुल वा भाखे के समान चोखे कटी ले हचीं के श्रह्णुर के। जुपत्रते ही उखाड़ डालता है (क्योंकि उन'से बन्दर की दुख पाने का भय रहता है)। कुन्त ग्रब्द, यही कुन्ति का श्रपश्रंग्र जान पड़ता है, जिस का त्रर्थ गुग्गुल है ॥ ५६॥

जया धर्मि सब बीज-मय नखत त्रकास निवास। तथा राम सब धरम-मय जानत तुलसीदास ॥५०॥

जिसे एव्यो में सब बीज हैं श्रीर सब नचत्र श्राकाश में हैं, उसी प्रकार राम सब धर्मी में हैं वा सब धर्मी के रूप हैं। ऐसा तुलसी-इास जानते हैं ॥ ५०॥

पुड़मी पानी पावकहुँ पौनहुँ माँह समाइ। ता कँ इँ जानत राम ऋषि विनु गुरु किमि लखि जाइ ॥ ५८॥

जा पृथ्वी जल श्रिय श्रीर वायु में भी (ममाय) व्याप्त है उस को राम जानना चाहिये। परन्तु वह विना गृह के (उपदेश) नहीं जान पड़ता है। यदि कोई सद्गृह मिले श्रीर मची दृष्टि से लखावे ते। जाना जावे॥ ५८॥

श्चगुन ब्रहम तुलसी सोद सगुन विचाकत सोद । दुख सुख नाना भाँति का तेहि विरोध ते होद्र॥५८॥

त्रगुन ब्रह्म वही राम है त्रीर मगुण भी वही है, उसी के विरोध से नाना प्रकार के सुखदुख होते हैं॥ ५८॥

ह्रर जथा रन जीति के पलटि त्राव चिल गेह। तिमि गति जानहुराम की तुलसी सन्त सनेह॥ ६०॥ जैसे बीरलोग रण जीत के वहाँ से चल कर घर फिर माते हैं, जमी प्रकार समालेग (समेह) मायाक्ष्पी समर जीत के राम की राष्ट्र को जानते हैं। अथवा वैसी ही साधु भन्नों के छोड़ से राम की गति है अर्थात् अनेक अवतार से कर भन्नों के दुख का दूर कर फिर अपने परम धाम को चले जाते हैं॥ ६०॥

परमा-ऽऽतम-पद राम पुनि तीने सन्त सुजान। ने जग मँहँ विचर्हिं धरे देह विगत सभिमान॥ई१॥

१ परमात्मा परमहा, १ रामचन्द्र, त्रौर १ ज्ञानी बन्त खेाग, वे भीनों एक हैं, जा बन्त लेाग देहाभिमात्र क्रोड़ कर (मनुष्य देह मात्रधारण कर के) संसार में विचरते फिरते हैं ॥ ६१॥

चौथी सङ्घा जीव की सदा रहत रत काम। ब्रह्म न सन्त न राम रत निसि वासर वसि वाम॥ई२॥

पहले तीन मञ्जा ब्रह्म की वर्णन किया, प्रम जीव का संख्ण कहते हैं। जो (रत काम) मर्वदा श्रपने मने रच श्रीर कामना में स्रगे रहते हैं वे जीव सञ्ज्ञक हैं। वे न ब्रह्म न साधु श्रीर न राम में प्रीति करते परन्तु रात दिन दन्द्रिय मुख श्रीर स्त्री के वश्र में रहते हैं। जहाँ "ब्राह्मण से तन राम पद" पाठ हो, वहाँ ब्राह्मण का शरीर पा कर रामपद कोड़ ऐमा श्रम्भ करना चाहिये॥ ६२॥

सुख पाये इरखत इँसत खीद्यत लाइद बिखाद। प्रगटत दुरत निर्य परत केवल रत विख-स्वाद॥६३॥

सुख पाने से प्रसन्न होते और हमते तथा दुख पाने से दुखी हो विस्तकाते हैं (प्रगटत) जनमते हैं (दुरत) मरते हैं और केवस (बिख-खाद) विषय खाद में तत्परं हो कर (निरय परत) नरक में गिरते हैं (वेही जीव हैं )। खान्नारकसु नरको निरयः। इत्यमरः॥६३॥ नाना विध को कस्पना नाना विध को सेगा। द्वस्त्रम स्त्री स्त्रसमूख तन कव हुँ तजत नहिँ रोग॥६४॥

श्रमेक प्रकार की कन्पना श्रीर दु:खंग्रोक में पड़े रहते हैं (खूल-तन) स्यूल ग्ररीर श्र्यात् अब जीते रहते हैं श्रीर (स्ट्यादेह) जब भरने पर स्टब्स ग्ररीर में रहते हैं तो भी कभी उन को (संसार-रूपी) राग नहीं कोड़ता, वे ही जीव हैं ॥ ६४॥

जैसे कुष्टी की दसा गलित रहत दोउँ देह। बिन्द हुँ की गति तैसई ऋन्तर क्ल गति एह ॥ ईपू॥

जैसे कुष्ट रोग युक्त मनुष्य की देह मदा गलती रहती है वही दशा बिन्द अर्थात् उम के वीर्य विन्दु से उत्पन्न उम के पुत्र आदि सन्तानों की अथवा कामी मंगारी मनुष्य की होती है कि उम की सुन्ना खूल दोनों देह गलती रहती हैं और अन्तर अर्थात् उस आरीर के दूर होने से दूसरे जन्म के अरीर की भी वही गति होती है। आगे के दोहे में तीनों प्रकार का अरीर गिनाया है॥ ६५॥ विधा देह गति एक विध कब हूँ ना गति आन। विधा देह गति एक विध कब हूँ ना गति आन।

स्रक्षा स्थूल श्रीर कारण इन तीनें। में से देह की एक गित होती है श्रयांत् दुख बना ही रहता है कभी भी दूसरी गित नहीं होती। देही विचारे श्रनेक प्रकार का क्षेत्र भोगते हैं श्रीर इन के कारण को ज्ञानी सन्त लोग देखते हैं श्रयांत् जानते हैं ॥ ६६॥

#### रामिष जाने सन्त बर सन्तिष्ट राम प्रमान। सन्तिष्ट केवल राम प्रभु रामिष्ट सन्त न जान॥ई०॥

श्रेष्ठ साधुजन राम को जानते हैं और राम भी श्रपने अक को जानते हैं साधुश्रों को केवल एक खामी राम हैं और राम के भी (मुख्यदास) सन्त कोड़ श्रोर कोई नहीं है॥ ६०॥ ता तें सन्त द्याल वर देत राम धन रीति। तुलसी यह जिय जानि के करिय विहठि श्रति प्रीति॥ ६८॥

इसी हेतु परम दयानु माधु जन रामचन्द्र के (राम धन रीति) प्रेमक्षी भजन प्रकार श्रादि का वर देते हैं यह श्रपने मन में निश्चय कर के हठ कर के (राम वा सना पद में) पूरा प्रेम करना चाहिये॥ ६ म

तुलसी सन्त सु-श्रम्ब-तरु फूलि फरिह पर-हेतु। ये इत तें पाइन इनें वे उत तें फल देतु॥ ई८॥

तुलसी कहते हैं कि माधु जन श्राम के सुन्दर दल हैं जा दूसरों के लिये फूलते फलते हैं श्रथवा पहले फूल कर साधु पल में श्रामन्द मगन हो कर श्रीर जा लोग नीचे से पत्यल मारते हैं वे उन्हें फल हेते हैं। इपक श्रमद्वार है। ६८॥

दुख सुख दे। नैं। एक सम सन्तन के मन मार्डि। मेरु उद्धि गत मुकुर जिमि भार भी जिवा नार्डिं॥७०॥

साधुत्रों के लिये दुख सुख दोनों एक समान हैं जैसे दर्पण में समुद्र, कीर सुमेद पर्कात दोनों देख पड़ते हैं परंक्नु वह न जल से भीजे चार न भार से दब जाय। त्रथवा दर्पण में दोनों प्रतिबिज्जित है परन्तु दोनों से दर्पण त्रलग है वैसे ही सन्त दुःख सुख सब संसार में रह कर भी इस से न्यारे हैं ॥ ७०॥

तुससी राम सुजान का राम जनावेँ सोद । रामिं जाने राम-जन ज्ञान कव हुँ निहँ होद॥७१॥

तुलसी दास कहते हैं कि जा सविदानन्द राम की जानता है बीर दूसरों की जनाता है वही रामभन्न है बीर दूसरा नहीं । ख्रथवा राम जी अपने की जिस की जनाते हैं वही उन्हें जान सकता है बीर दूसरा नहीं जान सकता ॥ २९॥

से। गुरु राम सुजान सम नहीँ विखमता-खेस। ता की क्रिपा कटाछ तेँ रहे न कठिन कखेस॥ ७२॥

(राम के। जनानेश्वारा) वह गुरु श्रीश्वानन्दरूप राम के समान है इस में किसी प्रकार की थोड़ी भी विषमता नशीँ है उन की दयादृष्टि से बड़ा भारी दुख वा जन्म मरण श्वादि क्षेत्र भी नशीँ रश्व सकता॥ २१॥

गुर कहतव समुक्ते सुनै निज करतव कर भाग। कहतव गुर करतव करें मिटे सकस भव-साग॥ ७३॥

(गृह कहतम) गृह का कहना वा उपदेश सुनै बीर बूभे बीर धपनी करनी का भोग डाले (गृह कहतम करतम करें) गृह के कहने के धनुसार काम करें तो संसार का सब दुख मिट जाय ॥०२॥ सरना-ऽऽगत ते हि राम के जिन्ह दिय थी सिय-रूप। जा पदनि घरं उदय भये नासे अम-तम-कूप॥ ७४॥ गुद्ध सक्ष उस राम चन्द्र की श्ररण में जाना जिन्हों ने सीताक्षी बृद्धि दी है जिस के चरणों के इदयक्षी घर में सुर्ध्य के उनने से अश्वानक्षी कूप के अन्धकार का नाश होता है। जहां "जा पत्नी घर उदय भय" पाठ हो वहां जिस राम की स्त्रोक्ष्णी भिक्त के मनक्षी घर में उदित होने से सब अम कूट जाता है ऐसा प्रधं करना॥ ७४॥

जा पद पाये पाइये चानन्द-पद-उपदेस । सन्सय राग नसाय सब पावै पुनि न कर्नेस ॥ ७५ ॥

जिस चरण के। पाने से सचिदानन्दरूपी वस्त सुक्ति का उपदेश मिलता है, सन्देहरूपी सब रेाग नष्ट हे। जाता है चार फिर क्रोग नहीं होता॥ २५॥

मेधा सीता सम समुद्धि गुरु विवेक सम राम । तुलसी सिय सम से। सदा भयेउ विगत मग वाम ॥७६॥

(मेधा) बुद्धिक्षी सीता जी का समक्ष त्रीर विवेक के समान राम के। श्रपना गृह मान कर सन्तलाग सीताक्षी बुद्धि से (बाम मग) संसार के विषय कुमार्ग से कूट जात हैं॥ ७६॥

चादि मध्य चन्तान गत तुलसी एक समान। तेई सन्त खरूप सुभ ने चनित्य गति चान॥ ७७॥

श्रादि बीच बैार श्रमा तीनों (श्रात्मिक) श्रवम्याश्रां में जा एक प्रकार समभाव से रहते हैं (न दुख में दुखी न सुख में सुखी बैार म इन दोनों के बीच में उदास) वेही मङ्गलदाईं कए साधु है बैार जा (श्रनित्य गित) सर्वदा बदलने हारे नश्वर मंगार में लीन हैं वे दूसरे (मन्त से) भिन्न हैं । श्रर्थात्

"बालस्तावत् की इासकः तरूणस्तावत्तरूणीरकः।

दृद्धसावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कीऽपि न स्रग्नः"॥
श्ववस्था के विकारों से रहित सदा एक रस साधुजन रहते हैं "। जहाँ
श्वनीतगत पाठ हो वहाँ श्रमनार्ग से रहित ऐसा श्रथं करना॥००॥
एई सुद्ध उपासना परा भिक्त की रीति।
तुस्ती यहि मग पगु धरे रहे राम-पद प्रीति॥०८॥

यही ग्रद्ध सेवा है त्रीर उत्तम भिन्न की रीति है त्रीर इस मार्ग से चलने से श्रीरामचन्द्र के चरण में श्रीत रहती है ॥०८॥

जह तें जा श्रायेख सु है जाई जहां है से दि। तुलसी बिनु गुरु देव के किमि जाने कह के दि ॥ ७८॥

जा जहाँ से श्वाता है वह वहीं जायगा परना विना गुरू देव (के जनाय) कहा कोई किस प्रकार जान सकता है। साङ्ख्यास्त्र के सत से केवल वस्तुश्चों की श्ववस्था भर बदलती है कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वही बात इस दोहे में कही है कि श्रनेक श्ववस्था में बदलते श्रक्ति यह जहाँ से श्वाया है वहाँ पड़ जाता है ॥ ७८॥

श्वप-गति खे से । श्रे श्वबनि से। पुनि प्रगट पतास । कहाँ जनम कहाँ मरन श्वपि समुद्रहिँ सुमति रसास ॥ ॥ ८०॥

(श्रप) जल (खेंगत) श्राकाश में प्राप्त है श्रीर वही श्राम श्रीर

पाताल में प्रगट है। से इस का कहां जना कीर कहां मरण है न्नां प्रशांत नहीं है नीर इस बात का बुद्धिमानों में जा न्नेष्ठ हैं वे ही समभते हैं जल के दृष्टान्त में न्नातमा की नित्यता दिखलाई है जैसे जल न्नपने न्नाधार के कारण नीला काला न्नादि दिखलाता है परन्तु है एक ही, वैसे ही न्नातमा तसेागुण न्नादि के सङ्गमे विकात होता तो भी निर्विकार है॥ ८०॥

## सक्क देख ने भेद श्रम मधु मदिरा मकरन्द । गुब-गम ने देखि प्रगट पूरन परमानन्द ॥ ८१॥

(वही आकाश श्रमि पाताल में रहनेहारा) जल मङ्ग के दोष धे कहीं शहत कहीं मदिरा बीर कहीं पुष्परम हाता है परम्मु जल वहीं है ऐसी ही गति आत्मा की है (गृह-गम) गृहदत्त ज्ञान वा उपदेश में जाना जाता अर्थात् जिन्हें गृह जानात हैं वे पूर्ण परमानन्दहप आत्मा की देखते हैं। इसी प्रकार जीव भी जैसी यानि में पड़ता है वैमा हो जाता बीर उम नाम से पुकारा जाता है। इस की ममभाने के लिये जल का दृष्टान दिया है। पर्॥

## डाबर-सागर-क्रूप-गत भेद देखाई देत। है स्के दूजा नहीँ देत श्रान के हेत॥ ८२॥

जल (वैसा ही जीव) एक ही है दूमरा नहीं है परन्तु गड़हाससुद्र बीर कूमाँ जैसे स्थान में रहा वैसा ही दिखाई दिया से। यह जे। (दैत) दो होना है से। (म्रान के हेत) दूसरे (म्रपने म्राधार) के कारण से है। ऐसा ही जीव को भी समभना चाहिये॥ ८०॥ गुन-गत नाना भाँति नेहि प्रगटत कालि पाइ। जानि जाइ गुरु ग्यान ते बिन जाने भरमाइ॥ ८३॥

(गुन-गत) श्रनेक गुणाँ से श्रात्मा पच मेँ मत्त रज तम तीनों से युक्त वह जलक्ष्प श्रात्मा समय पा कर प्रगट होता है श्रीर गुरुद्वत ज्ञान से जाना जाता है श्रीर बिन जाने लोग भटकते फिरते हैं॥ प्रश

तुलसी तरु फूलत फरत जेहि विधि कालहिँ पाव। तैसे हीँ गुन-देख-गत प्रगटत समय स्वभाव॥ ८४॥

जैसे समय पा कर द्व फूलता फलता है वैसे ही गुनदोष में लीन स्वभाव समय पा कर प्रगट होता है, ऋथवा गुण से दोष बीर दोष से गुण भी समय के स्वभाव ऋनुसार निकलता है ॥ ८४॥

देख हुँ गुन की रीति यह जान अनल गति देखि। तुलसी जानत से। सदा जेहि विवेक सुविसेखि॥ ८५॥

जैसे श्रिप्त की गित दिखाती है (श्रष्टांत् चौंटी से ले कर श्रपर जितने बड़े कोटे जीव हैं सब में परिमाण के श्रनुसार श्रिप्त रह कर श्रश्न पचाती श्रीर प्राण बचाती है परन्तु लग जाने से नगर का नगर राख बना डालती है) वैसी ही गुण श्रीर दोष की भी रीत है कि श्रवस्थानुसार रन से भलाई बुराई होती है। यह जिस की विश्रेष विवेक है वही सर्वदा जानता है॥ ८५॥

गुरु तें चावत ग्यान उर नासत सक्तल विकार। जवा निलय गत दीप तें मिटत सक्तल चाँधियार॥ ८६॥ गुद के उपदेश से भन में ज्ञान श्वाता श्वीर सब प्रकार का विकार नष्ट हो जाता है जैसे घर में के दीपक से वहाँ का सब श्वश्वकार दूर हट जाता है ॥ म्ह ॥

जद्यपि ऋर्वान ऋनेक सुख ताय ताम-रस ताल। सन्तत तुलसी मानसर तदपि न तजत मराख॥ ८०॥

यद्यपि ताल (भील श्रादि) में जल श्रीर कमल का श्रनेक सुख रहता है तो भी इंग्र मानमरोवर को कभी नहीं क्षेत्रित वैसे ही सन्त जन सत्पृङ्ग श्रीर रामपद को कभी नहीं ह्याग करते॥ ८०॥

तुलसी ते। इत तीर-तरु मानस इन्स विड़ार । विगत नीलन ऋति मिलन जल सुरसरि क्रूँ बढ़ियार ॥ ॥ ८८॥

बाढ़ त्राने से (सुरमिर हाँ जल) गङ्गाजल भी तीर के हकों का तोड़ता, कमल की नष्ट करता त्रीर श्वित मलीन हो कर मानस इंस की उदेग देता है उमी प्रकार श्रनेक उपद्रव भी भजन चीर ससकु में हों तोभी न कंगड़ना चाहिये। श्रथवा, गङ्गाजलमम पवित्र सब शास्त्रों का मत तर्क वितर्क युक्त समभ कर (मानस इंस बिडार) मानसरोवर राम भिक्त में रमण करने हारे मन्तों की बिड़ारता है इस से वे वेद का मारांम श्रवलमन कर उसी में रमते हैं ॥ ८८॥

ना जल जीवन जगत की परसत पावन जीन। तुससी सी नीचे ढरत ताहि निवारत कीन॥ ८८॥

जा जल संसार की जिलानेद्यारा है चीर स्पर्ध करने में पविच है वह नीचे की चीर (गिरता वा) ढरता है उसे कौन रे कि। इन कई

एक दोहों में अन्योक्ति अलद्वार है। जलक्ष परमाता जानना से। विकारी जीवाता हो कर प्रकृति और गुणों के मङ्ग आदि दोषों से इस संसार में बन्ध गया है उस की कुड़ाना कठिन है।। प्रथा जी करता है करम की। से। भीगत नहिँ आन। बवनहार सुनिहैं सोद देनी सहद निदान॥ १०॥

जा जिस काम का करनेदारा है वही उस के फल की भीगता है दूसरा नहीं जिस ने जा नाया है वह सोई सबेगा और चन्त में चपना दिया पावेगा ॥८०॥

रावन रावन के। इनेउ देख राम के। नाहिँ। निज हित अनहित देखु किन तुलसी आपुहि माहिँ॥ ॥८१॥

रावण के कर्म ने रावण के। मारा इस में राम का कुछ भी देख नहीं है अपना हित अनहित अपने ही में अपने ही से होता है विचार के देख ले। ॥ ८२॥

सुनिक राम भजु राम-पद देखु राम सुनु राम। तुलसी समुद्रहु राम काँहाँ ऋह-निसि यह तब काम॥८२॥

राम चन्द्र का सारण करे। उन्हें भजा उन का दर्शन करे। श्रीर गुणानुवाद सुने। दिन रात राम के विषय में चिन्ना करना यही तेरा काम हो ॥ ८२॥

रज अप अनस अनिस नभ जड़ जानत सब केाइ। यह चैतन्य सदा समुभु कारज रत दुख होइ॥ ८३॥ (रज) श्विम, जल, श्रिम, वायु, श्वाकाश्वर पाचों की खीग जड़ जानते हैं भीर यह श्वातमा चैतन्य है ऐसा ही समभना चाहिये केवल कार्य में फसने के कारण यह भी जड़ हो कर दुखी होता है ॥ ८ १॥ निज कित बिलसत से। सदा बिनु पाये उपदेस। गुरु-पद पाद सुमग धरै तुलसी हरद कलेस॥ ८४॥

विना उपदेश पाये वह श्रपने किये की भीगता है परन्तु जब उसे मुद्द मिखता है तो (उस के उपदेश से) वह उत्तम मार्ग पर चलता है तो सब क्रेश उस का कूट जाता है ॥ ८४॥

सिंखल सुकर से नित समुभु मल ऋरु ऋष्टि समेत। बाल कुमार जुबा जरा है सु समुभु करु चेत ॥ ८५॥

जल से अन्न उत्पन्न होता है जिस के भोजन से नर में ग्रुक कीर नारी में ग्रेशित होते तब दन दोनों के योग से गर्भ पिण्ड होता है, फिर लोक्स मल कीर हाड़मय हो कर वह (जल) बालक के रूप से संसार में जन्म लेता है फिर कुमार तब युवा फिर अन्स में छद्ध हो जाता है। ध्यान दे कर समक्त लो कीर चेत करे। ॥ ॥८५॥ ऐसिह गति अबसान की तुलसी जानत हेतु। ता तें यह गति जानि जिय अबिरल हरि चित चेतु॥८६॥

इसी प्रकार श्रन्त की गति का कारण जान कर श्रर्थात् सरण के श्रम्मर श्रपने कर्म के श्रमुसार फिर जन्म पा कर दुःखादि के भागन की गति की जी में बैठा कर सदा श्रपने मन में ईश्वर का स्मरण करो ॥८६॥

जानै राम-खरूप जब तब पावै पद सन्त। जनम-मरन-पद तें रहित सुखमा श्रमल श्रनना ॥८७॥

जब यह जीव राम के खरूप की जानता है तब जना मरण से रहित निर्मल त्रीर त्रनन्त परमण्णामा त्रीर साधुकी पदवी के। प्रज्ञेंचता है ॥ ८०॥

दुख-दायक जाने भन्ने सुख-दायक भजु राम। श्वब इस के। सन्सार के। सब बिधि पूरन कास ॥ ८८॥

दःख देनेहारे विषयाभिलाष (शरीर) के। भली भांत जान चुका है है मन ! (ता श्रव इसे कोड़) सुख देनेहारे श्रीराम का भज। रामचन्द्र इमारी श्रीर संसार भर की कामना के पूर्ण करनेहारे हैं। उन की दया से ऋइंता श्रीर संगार के जाल से क्टेगा ॥ ८८॥ श्रापुहिँ मद के। पान करि श्रापुहिँ होत श्रवेत।

तुलसी बिबिध प्रकार के। दुख उतपति प्रहि हेत॥ ८८॥

श्रपनी मदिरा पी कर श्राप ही श्रचेत होता है इसी से इस जीव का श्रमेक प्रकार का दःख सहना पड़ता है। मद संसार का भ्रमजाल के जिस में लोग श्राप से फसते हैं। श्रथवा जिस प्रकार केर्द्र मन्ख्य सद पी कर त्राप बावला बनता है वही द्या दश जीव की है कि ने। इक्षी मदिरा पी कर मंग्रारी विषय के सुख में भूला है ज़िस कारण श्रनेक दुःख की उत्पत्ति होती है ॥८८॥

जा साँ करिस विरोध इति कहु तुलसी के। जान। सी तें सब नहिँ श्रान तब नाइक होसि मलान ॥६००॥ जिस से द्व इठ के साथ बैर करता है वह दूसरा कीन है बता? (सच पूछ तो) (से सब तब) वे सब तेरे ही हैं (तें आन नहीं) द्वभी दूसरा नहीं है तो व्यर्थ दु:खो होता है। इस दोहे में भी भईत मत का वर्णन है। सब स्थान में ईश्वर है बीर जगत केवल अम- इप है इस प्रकार जब दो पदार्थ ही नहीं हैं तो अपना बीर पराया कौन होगा? ॥ मच पूछिये तो किसी से भी विरोध करना उचित नहीं है। १००॥

## चाइसि सुख जेडि मारि कै से। ते। मारि न जाय। कौन लाभ विखतें बदलि तें तुलसी विख खाय॥१०१॥

जिस के। मारने से सुख होता है वह तुभ से नहीं मारा जाता तो किस लाभ के लिये एक विष से बदल कर दूमरा विष खाता है। विषयसुख की दुष्का और कोध लेभि श्रादि के। मारने से सुख होता है से। तो मनुष्य से रोका ही नहीं जाता परन्तु विष समान विषयसुख के भाग से एपि चाहत हैं जा श्रमकाव है।।१०१॥

# के। इंद्रोइ श्रघ-मूल है जानत के। कहु नाहिँ। द्या धरम-कारन समुझि के। सुख पावत नाहिँ॥१०२॥

क्रोध, देव पाप के मूल हैं यह कीन नहीं जानता बीर दया धर्म का मूल कारण है ऐसा ममभ कर कीन नहीं सुख पाता है प्रश्रात क्रोधादिक से सब लोग दुःख त्रीर दयादिक से सुख पाते हैं। जहां "का दुःख पावत ताहि" पाठ हो वहां (ताहि) उस से दूसरे पर दया करने से कौन दुःख पाता है ? ऋषात् कोई नहीं पाता ऐसा ऋषं करना॥ १०४॥

बना बनायो है सदा समुद्र रहित हो स्रल। श्वरन बरन केहि काम की विना बास की फूल॥१०३॥

इति श्रीगोखामितुलसीदासिवरिचतायां उपासनापराभिक-निर्देशो नाम दितीयः सर्गः॥

यह बना बनाया बद्धत श्रच्छा है परना तत्त्वज्ञान हीन होने के कारण दुःखदाई होता है। लाल रङ्ग किस काम का जा उस फूल में कुछ गन्ध ही न हो। यह मनुय्यतन सुन्दर हो कर भी दया धर्म रहित हो तो सुगन्ध हीन लाल फूल के समान प्रयोजन रहित है॥१०३॥

॥ इति विद्यारिकतमंचिप्तटीकायां दितीयः मर्गः॥

5300

#### श्रय तृतीय सर्ग ।

जनक-सुता दस-जान-सुत उरग-ईस श्र-म-जीर। तुलिस-दास दस पद परिस भव-सागर गौ पौर॥१॥

जानकी (दस-जान-स्त) दशरण पुन राम (उरग-रेश) संपीं के सामी शेषावतार लक्षण (श्र-म-जौर) "श्रकार भरत श्रीर मकार शतुल्ल जी की जाड़ कर (पाँच छये श्रर्थात्) राम लक्षण भरत शतुल्ल श्रीर सीता जी दन पाचाँ के दो र पैर मिल कर दश पद छये। इन दश्रों पदों की स्पर्श करने से संसार रूपी ससुद्र के दुःख से कूटते हैं"। भक्त लेशा भव संसार रूपी ससुद्र को तेर जाते हैं "। श्रथवा इन दश में किसी एक पद के पाने से भी दुःख कूटता है। मकार का श्रर्थ शिव से शतुल्ल श्री पाठ हो वहां इन दशों के पावाँ को देख कर श्र्यात् ध्यान से मन में सारण कर ऐसा श्र्य करना॥ १॥

तुससी तेरी राग-धर तात मातु गुरु देव। ता तिज तोहि न उचित ऋव रुचित ऋान पद-सेव॥२॥

तुलसी अपने मन से वा और भक्त जनों से कहते हैं कि है चिना! तेरे माता पिता, गुरू और देवता (राग-धर अनेक राग हैं" जन

<sup>ं</sup> चकार का चर्च भरत दितीय मर्ग के ४२ वें दोई मुचीर सकार का चथ प्रमुद्ध ४४ वें दोई में पदने दी कद पुके दें।

में सारक एक है। सारक धनुष धारी राम जी हैं उन की छोड़ कर (तिहि श्रान पदसेव रुचित न) तुम्ने श्रीर के पद की सेवा में रुचि करना उचित नहीं है ॥२॥

तरक-विसेख-निखेध-पति-उर-मानस सुपुनीत । बसत मराच च-रहित करि तेहि भजु पचटि विनीत॥३॥

(तरक विमेख) उ-यह श्रवर मंख्नत में विशेष तर्क करने में श्राता है श्रीर (निखेध) मा-यह निषेध करने में श्राता है दोनों मिल कर उमा इश्रा (उन के) पित श्रिव जी के मनक्षी पिवच मानसरेतिर में (मराल) इंग बमता है। (तिह ल-रहित करि) एस की लकार रहित कर (श्र्यात् केवल मरा बना) (धिनीत पलिट भज्) उसे उस्तरने से राम इश्रा उन की हां नम्र हो कर भज॥३॥ सुकला-ऽऽदिहिं कल देह एक श्रन्त-सहित सुख-धाम ॥४॥ दे कमला कल मध्य की श्रन्त सकल सुख-धाम॥४॥

(शुक्त श्रन्त महित श्रादिहिं एक कल दे छ) शुक्र शब्दवाचक सित-शब्द के श्रादि श्रेर श्रन्त में एक र मात्रा दो ते। सीता सुख धाम डहें. फिर कमला लच्ची श्रधात् रमा शब्द छश्रा उम के (मध्य में कल दें) श्रन्त मा की मात्रा मध्य में दिया ते। राम छश्रा। इस प्रकार सीता राम सब सुखें का घर बना। प्रथम सीता जी के। सब सुखें का मूल कह कर सीता इपी भिक्त करने का उपदेश दिया फिर राम सब सुख के धाम का ग्रहण करने का यह श्रभिप्राय छश्रा

<sup>\*</sup> पाठानार-"विभिराम" इति.-Ed. ॥

कि पहले मीतारूपी भिक्त करेगों ते। सब सुख की खानि राम चवम्य मिलेंगें॥ ४॥

## बीज धनज्जय रिव सिंहत तुससी तथा मयद्भा। प्रगट तहाँ निहँतम तमी सम चित रहत ज्यसद्भा॥ ५॥

(धनद्भय) श्रिप्त का वीज (कारण) र। (रिष्त) सुर्य्य का वीज श्र। उसी प्रकार (मयद्भ) चन्द्रमा का वीज म। इन तीनों के येग मे राम यह नाम बना। जिम के मन में राम नाम प्रकट हो वहाँ (तम तमी) श्रद्धानकृषी श्रन्थकार वा तम श्रीर तमी श्रद्धान श्रीर मीहकृषी रात नहीं होती। वह मदा शान चित्त श्रीर निडर रहता है उम की किसी प्रकार का भय नहीं होता। श्रीभप्राय यह कि श्रिप्त, सूर्य श्रीर चन्द्रमा ये तीनों प्रत्यच देव हैं श्रीर इन के प्रताप को सब कोई जानते हैं हो। इन के वीज राम में हैं इम कारण ऐसे प्रतापी राम के भजनेहारे के पाम की कर द:ख श्रा मकता है ?॥ ५॥

### रञ्जन कानन केाक-नद बन्स बिमल श्रवतन्म। गञ्जन पुरहित-श्रिर सदल जग-हित मानस-हन्स॥६॥

(कीकनद कानन रच्चन बन्म श्रवतन्म) कमल बन के श्रानन्द देने-हारे निर्मल सूर्य्य वंश के श्रवण, (मदल पुरहित-श्रवि गद्मन) सेना के महित इन्द्र के शत्रु रावण की मारनेवाले बीर मंगार के हित कारक

<sup>•</sup> किसी २ पुस्तकों में महित सयक्ष पाठ है जम का भी अर्थन्यही है। 10

बाधु जन वा जिव जी के (मानस) मनरूपी मानसरेविर के इंस (मर्थात् वाम करनेहारे) [श्रीराम की भजना चाहिये]॥६॥ जग ते रहु छत्तीस है राम-चरन छव तीन। तुस्ती देखु विचारि हिय है यह मता प्रवीन॥९॥

(जग) मंभार से इस्तोम हो कर रही अर्थात् जैसे २६ इस्तीस के अद्ध में इ श्रीर तीन दोनों की पीठ एक श्रोर है वैसे ही तुम जग की श्रोर पीठ दे कर विरक्त रही श्रीर राम चरण में (इ तीन) ६६ तिरमठ के ममान अर्थात् चरण सेवा में लीन रही। तुलसी दास कहते हैं कि यदि मन में विचार कर देखों ते। यह मत अत्यन्त उत्तम है वा (प्रवीन) माध्यों का यह मत है ॥०॥

कं-दिग दून नक्षव इनि गुनी अनुज तेहि कीन। जेहि इरिकर मिन मान इनि तुससी तेहि पद सीन॥ ८॥

(कं) मलक (दिग) दिशा १०। दश मलक वा दशानन श्रीर दून श्र्यात् दशका दुगना बीम। नचन शब्द से यहाँ (इस नचन श्र्यात्) हाथ लेना (बीम हाथ रावणको मारकर) उस के श्रनुत्र कोटे भाई विभोषण के। गुणी राजा (कोन) बनाया। श्रीर जिन्हों ने इति कर वानरों के हाथ से (मणि मान हिन) मणि का श्रादर कम किया। खद्मा काएड में "मिन सुख मेखि डारि किप देहीं" यह चौपाई प्रमाण है। तुलसी दास श्रपने मन से कहते हैं कि ऐसे रामचन्द्र के पद में (लोन) लगा रह। मा

#### ्रिसेला साप नाचन चरन इरन सक्स जज्जाल। भरन करन सुख सिडि-तर तुलसी परम किपाल॥८॥

गौतम स्विष की स्त्री श्रिष्टिया पित शाप से पत्यल इन्हें थी सी उस बड़े शाप के कुड़ाने हारे सब प्रकार के जाल के दूर करने वाले। (मिद्धितर भरन) श्रथवा ऐश्वर्य के बढ़ाने हारे सुखदायी श्रीर श्रत्यम्त दयालु राम के। भजो ॥ ८॥

#### मरन विपति-इर धुर धरम-धरा-धरन वल-धाम । सरन तासु तुलसी चहत वरन सकल\* श्रीभराम॥१०॥

(सर न) जो नहीं सरते अर्थात् देवता उन की विपक्ति शबु रावण को सारने हारे अथवा वारश् सरने और मंधार में अन्य लेने के दुख को (मुक्ति दे कर) दूर करने वाले धर्म के भार तथा पृथ्वी के भार को धारण करने हारे और बल की खान तथा जिम के सब (वर्ष) अचर (अभिराम) सन्दर हैं ऐसे राम नाम की शरण तुलमी-दास चाहते हैं। मकल वरण अर्थात् मचराचर जाति सब के रमण कराने हारे भी कंदि श्रर्थ करते हैं॥१०॥

बिहुँग बीच रैयत तृतिय पति पति तुलमी तेरि। तासु बिमुख सुख ऋति बिखम मपने हु है।सि न भीर ॥११॥

(बिहॅंग प्रशात् पत्ति वाचक गन्द) गक्नि तिम के बीच का अन्तर-

<sup>&</sup>quot;वियो २ पक्षकी में चिक्क पाड के चर्च दोनी का एक की है।

कु- श्रीर (रैयत श्रर्थात्) परका शब्द के व्यतीय श्रवर-जा-को लेकर कुजा बनाना। कुजा श्रर्थात् प्रव्यी से उत्पन्न जानकी के पित राम तेरे पित हैं। जिस से विसुख श्रभक होने से सुख का मिलना बड़ा (विषम) कठिन है। इस लिये सपने में भी इस से भोर (श्रर्थात् गाफिल) श्रसावधान न होना चाहिये॥११॥

# दुतिय केाल राजिब प्रथम बाइन निश्चय माहि। श्रादि एक कल दैभजह बेद बिदित गुन जाहि॥१२॥

केशस मर्थात् वाराइ मन्द्र के दूसरे मन्दर-रा, मेर राजिव कमस वाचक मन्द्रोत्पल का प्रथम मन्दर-म, दोनों के मिलाने से राम जन्म मीर वादन वाचक-जान-मन्द्र का मर्थ जानना जन्म मर्थात् राम को निश्चय कर के जानो। (बाइन माहि एक कल दें) जान मन्द्र के प्रथम में एक माना-ज-दे कर, रामजू-बना, उन्हीं को भनों जिम का गुण वेद में प्रसिद्ध है। म्रथवा कल मन्द्र के क में ई-लगा-कर की बना जो जान-के मन्त में जोड़ने में जानकी जन्म। जानकी

बसत जहाँ राघव जल-ज तेहि मिति गा जेहि सङ्ग। भज तुलसी तेहि ऋरि-सु-पद करि उरु प्रेम ऋभङ्ग॥१३॥

राघव (जल-ज) मक्ली जहाँ बमता है श्रर्थात् मसुद्र की मिति मर्थ्यादा-जिस के सङ्ग से नए छई उस रावण के श्ररि शवु राम के सुपद सुन्दर चरण के। (करि उर प्रेम श्रभङ्ग) श्रपने मन में श्रस्थण्डित प्रेम- कार ने भजे। (ऐसा तुलमी श्रापने मन से श्रायवा लोगों से कहते हैं) चेतु बाँधने से समुद्र की मर्थादा का जाना इस दोहे में स्पष्ट है-किर सुसङ्ग चाहत कुसल तुलमी मन श्रापसोस महिमा घटी सुसुद्र की रावन बसे परोस ॥ १३॥

भजहु तर्नि-श्ररि-श्रादि कहँ तुलसी श्रात्म-त्र-श्रन्त। पञ्चा-ऽऽनन लहि पद्म मिशगहे बिमल मन सन्त॥१४॥

(तरिन-मिर-मादि) स्वर्ध के मित्रु राम्न के मिदि वर्ण-रा, मीर (मित्रात्मन) काम के मिन्न मित्रु निम-को ले कर, राम मिन्ना। जिस को (पदुम मिश्र) कमन क्षी वेद को मथन कर के (पद्मानन) मित्र जी ने (सिह) पाया। उसी राम नाम क्षी मत को (मन्त) साधुजनौं ने मथवा निर्मल बुद्धि साधुमों ने सहण किया है॥ १४॥

बनिता सैल-सुता-ऽऽस की तास जनम के। ठाम। तेहि भजु तुलमी दाम हित प्रनत मकल-सुख-धाम॥१५॥

में सुत हिमालय पुत्र मैनाक (तास श्राम) उम का म्यान ममुद्र (तास की बनिता) उम की न्दी गङ्गाजी के जना को (ठाम) म्यान वामन क्प विष्णु का पर। उम को हे तुलमी दाम के मन वा श्रीर भक्त जन भजो, क्योंकि नच भक्तों के मुखका वह पर घर है।।१५॥ भजु पतङ्ग-सुत-द्यादि कहाँ मृत्युष्ट्रय-श्रार-श्रन्त। तुलसी पुस्कर-जग्य-कर चरन-पान्सु मिक्कन्त॥ १६॥

(पनङ्क सुत) सूर्य के पुत्र कर्ण राध्य उस के श्राद् का श्रजर-

रा—श्रौर मृत्युद्धय श्रिव ने शत्रु काम के श्रम्त का श्रवर-म-सिख कर राम इत्या। राम के जिस पद के धूलि की रुच्छा पुस्कर चेत्र में यज्ञ करने हारे ब्रह्मा की करते हैं उस को भन्ना॥ ९६॥

उलटे तासी तासु पित सी इजार मन सत्य। एक-स्वन्य-र्थ-तनय कहँ भजिस न मन समरत्य॥१७॥

तामी प्रबद्ध को उलटा करने से मीता इत्र्या उम के पित राम।
सौ इज़ार, लच, उम में मन प्रब्द के जोड़ने से ग्रेष के श्रवतार लक्षण। श्रीर एक पर शून्य देने से दश इत्र्या उम में रथ लगाने से दशरथ बना। तिम के पुत्र भरत शत्रुष्ठ। इन चारों सर्वशक्तिमान पुत्रों को हे मन! क्यों नहीं भजता?॥१०॥

दुतिय चितिय हर का सनिह तेहि भनु तुलसी दास। का कासन श्रासन किये सास न लहे उपास ॥ १८॥

प्रथमार्थ। (दर जितिय दुतिय) महादेव के शितिक ए श्रीर गजारि गामों से तीमरा श्रीर दूमरा श्रवर लेगा दोनों मिला कर कञ्चा फ्रशा श्रथात् जल-समुद्र से उत्पन्न लन्मी रूप जानकी जी, (दर का सन्दि। महादेव जी का श्रामन चर्म का म श्रीर (कञ्चा) लन्मी वाचक इन्दिरा शब्द का तीसरा श्रवर-रा-मिलाने से मरा जिसे उलटने से राम फ्रशा। तुलसी दास कहते हैं कि सीता राम को भजो। (का कासन श्रासन करि सास म लह) कुश की चटाई का श्रासन कर के (श्रिमा राम नाम लिये) साँस मत स्रो वरन (उपास) कर। हितीबार्घ। (हर का सन दितिय हिं) महादेव का खान वारा करी क्रम्द के दूसरे अत्तर-रा-कीर हरामन चरम ग्रन्द के (हितिय) तीसरे अत्तर-म-को मिलाने से राम बना। हे मन, जो राम को भजो तो (का सासन आसन किये, उपाम सामन लाहे का) कुण के आसन पर बैठ कर अपपूजा करने और उपवास इप बतादि कर देह का मामन करने से का लाभ है अर्थात हन का कुछ प्रयोजन नहीं "॥१८॥

श्वादि दुतिय श्रवतार कहँ भज तुससी न्त्रिप-श्रन्त। कमल प्रथम श्ररु मध्य सह वेद विदित मत मन्त॥१८॥

दुतिय कुर्म श्रवतार का श्रादि-कु श्रीर (श्रिप) राजा शब्द के श्रम श्रवर जा को ले कर — कुजा — जानको छई । श्रीर (कमल नाम) राजीव शब्द का प्रथम रा श्रीर कमल के बीच का श्रवर म दन दोनों के योग से राम छश्रा। यह सीता राम पद वेद में प्रसिद्ध ई श्रीर माधुश्रों का (मत) दृष्टदंव कृप है। इस को श्रवश्र भजना चाहिय। श्रथवा जो जम मौता राम को भजते हैं वे हो मेरे मत से वेद के प्रसिद्ध माधु जन हैं॥ १८॥

जेहि न गनेउ कब्रु मानस हु सुर-पति-श्रार-भव-चास।।
जेहि पद सुचिता-श्रवधि-भव तेहि भज् तुलसी दास॥
२०॥

<sup>•</sup> हतीयार्थ । पर (=परि=विच्य) का पामन=स्रक्षां=पोग । पौरा का दितीय =रा । पर (=मपादेव) का पामन परम (पर्थात् पर्म) । परम का हतीय=स । रा + स=राम ॥ G. A. G.

<sup>† &#</sup>x27;अर्थ 'भीयाम' पाठ थो वर्षा सञ्चा अर्थ करना चादिये ।

(स्रपित श्रिर भव त्रास जिह मानस इ न गने छ । इन्ह्र के शतु रावण से उत्पन्न भय की जिस रामचन्द्र ने श्रपने मन मैं भी न से सा श्र्यात् सकुल रावण का नाश कर डाला (श्रित्ता श्रविध जिहि पद भव) पिवत्ता की सीमा गंगा जी जिस (विष्णु) के चरण से उत्पन्न इन्हें हैं तुलसी दास श्रपने मन वा भक्त जनें। से कहते हैं कि उस राम की भजे। ॥ २०॥

## नैन करन-गुन-धरन वर ता वर धरन विचार। चरन सतर तुलसी चहसि उवरन सरन ऋधार॥२१॥

नेव के दारा जा कान के गुण की धारण करता है ऋर्थात् चनुःश्रवा मर्प उन में (वर) श्रष्ठ जा श्रेष जी के श्रवतार सक्सण उन से भी वर श्रेष्ठ (विचार धरन) विचार की धारण करनेहारे श्रीराम के चरण के श्ररण का श्राधार श्रवस्थ शीन्न हो करे।। (उवरन चहिंस) यदि (रम मंसार में) बचना वा सुक्ति पाना चाहो॥ २९॥

#### भजु इरि ऋादिहिँ बाटिका भरि ता राजिब-ऋन्त। कर ता पद बिम्बास भब-सरिता तरिस तुरन्त॥ २२॥

(बाटिका श्रादिहिं इिंग) वाटिका श्रन्य के वाचक श्राराम श्रन्य के श्रादि श्रन्तर को इरण कर के राम रहा उन्हें भजा, फिर (राजिय) नाम सभी उमके श्रन्त में (ता भिर) ता श्रन्तर को भर दिया तब मसीता बना। (ता पद विश्वास कर) उन के चरण में विश्वास करे। (भय-परिता तुर्न्त तरिंग) तो संसार इत्यों नदी श्रीन्न तरिंग) श्र्यात् भव सागर से इत्योंगे ॥,११॥

जड़-मोइन-वरना-ऽऽदि कहं सह चच्चल चित चेत। भजु तुलसी सन्सार-श्रहि नहिँगहि करत श्रवेत॥२३॥

जड़ स्टग की मेहित करने हारे (राग) के चादि वर्ण की चैर चञ्चल चित वर्णात् मन के भी चादि वर्ण की मिलाची ते। राम जचा। व्यवा चञ्चल है चित्त जिम का स्ती वामा के चना चकर म की ली ती भी राम होगा। राम की चेत कर के भजी (निर्धं मंगार व्यक्ति वरेगा। रहा निर्धा मंगार क्यी मर्प तुन्हें पकड़ कर बंचेत करेगा॥ रहा।

श्रमर-श्रिय-बारन-बरन दूसर श्रन्त श्रगार । तुलसी द्रखु-सह-राग-धर तारन तरन श्रधार ॥ २४॥

श्रमर श्रधिप देवपति इन्ह्र (बारन दूसर वरन) के हाथी ऐरावत का दूसरा श्रचर रा (श्रगार श्रम्स वरण) ग्रह वाचक धाम श्रम्द का दूसरा श्रचर म । तुलमी कहते हैं कि (इरतु) वाण के (सह) सहित (राग धर) मारंग धनुषवाण (धर) धारी राम तरे तारणतरण सुक्ति दाता के भी सुक्ति दाता श्रीर (श्रधार) श्रवसम्ब हैं ॥ १४॥

जौ उर-विज चाइसि झटिति तौ करि घटित उपाय। सुमनस-ऋरि-ऋरि-वर-चरन-सेवन सरल सुभाय॥२५॥

यदि (उर्बिज श्रमि के पुत्र) मङ्गल की चाही (तो भटिति उपाय घटित कर) तो शीन्न ही उपाय करे। सुमनम देवतान्त्रीं के न्निहि रावण तिस के न्निहि राम के (वर) श्रेष्ठ चरण की (सहज स्वभाव से) निकार्य हो कर सेवन करे। ॥ २५॥

दुतिय पर्या-धर परम-धन बाग-श्रन्त-जुत सेाय। भजु तुलसी सन्सार-हित या तेँ श्रिधिक न केाय॥२६॥

पयोधर मेघ श्रर्थात् धाराधर उस का दितीय श्रचर श्रर्थात् रा श्रीर बाग का वाचक श्राराम श्रन्थ का श्रन्त श्रचर म ले कर राम उत्रिश्च मोई मंगर में परम धन है मंगर का कल्यान करनेहारा इस से श्रिधक श्रीर कोई नहीं है इस से इसी राम नाम का भजना चाहिये। बाबा राधे राम महंच जी जा श्रपनी बनाई हतीय मंग की टीका में पर्वत का श्रर्थ "धरा" लिखते हैं मो ठीक नहीं है। श्रमर काश में लिखा है "धाराधरा जलधर:" धाराधर मेघ का कहते हैं ॥ १६॥

पति पर्या-धि पावन पवन तुलसी करह विचार। श्रादि-द्तिय-ऋरु-श्रन्त-जुत ता मत तव निस्तार॥२०॥

पति नाम भर्ता ग्रब्द का पहला भ पर्याध सागर ग्रब्द का श्रम्त श्रथांत् तीमरा र श्रथ्या मरेवर बाचक मर-ग्रब्द का दूसरा श्रचर-र श्रीर पवन महत का तीमरा श्रचर त तीनों युक्त कर विचार करो तो भरत ज्ञश्रा। तुलमी कहते हैं कि उन के मत (राम भक्ति) से तुन्हारा निस्तार श्रथात् सुक्ति है। १०॥

इन्स कपट रस-सहित गुन अन्त आदि प्रथम उन्त । भजु तुलसी तिज बाम गति जेहि पद-रत भगवन्त ॥ २८॥

इंस — मराज का ल कपट इस्ल का इस्मीर रस ग्रब्द से फूख का

रस मकरन्द का श्रादि म उसी प्रकार गुण का श्रम ए खे कर सहित वा युक्त करने से (लक्ष्मण) जन्मण उत्था। (लक्ष्मण भगवना जहि पद-रत बाम गति तजि तहि भजु) श्रीलन्मण भगवान जिस राम के चरण में प्रीति करते हैं कुल श्रीर पाप कोड़ कर उसे भजा। ॥ २ म ॥

कना समुक्ति क वरन इरह अन्त-आदि-जुत सार। स्री-कर तम-इर वरन वर तुलसी सरन-उवार॥२८॥

कना नाम मकरा की ममुभ कर उस में से क वर्ण की हर लो फिर मरा बचा उसे उलट कर युक्त करने से सब नामों में मार् श्रेष्ठ नाम राम इन्ना। (सी-कर) शोभा के देने हारे (तम-हर) श्रज्ञान को दूर करने हारे ये दोनों (बरन-बर) उक्तम श्रचर (सरन-जबार) श्रपनी शरण में श्राय इस्ये जनों की जबारने हारे हैं॥ १८॥

श्रक्क दसा रस-श्रादि-जुत पाण्डु-स्नृत सष्ट श्रम्त । जानि सुत्रन सेवक सतर करिहैं किया तुरन्त॥३०॥

(श्रद्ध दमा) दश का श्रद्ध (२.०) दश (रम-श्रादि) रम शब्द का श्रादि श्रचर र श्रीर पाण्डु सनुपार्ध शब्द के श्रमध वर्ण ध के साध सबों की युक्त करने से दशरध इत्रा। इन के पुत्र की श्रीझ जान कर जो सेवा करेगा उस पर वे श्रवस्थ शीझ इत्या करेंगे॥३१॥

भाटिति सखाडि विचारि डिय आदि वरन इरि एक। अमा प्रथम खर दे भजडु जा उर तत्त-विवेक॥३१॥ भटिति (श्रीप्र वाचक श्रास शब्द का श्रादि वर्ण प्रथम श्रचर हरि निकाल कर (सखा) मित्र मिलाने से सुमित्र छन्ना। उस के श्रन्त में एक खर (श्रा) देकर सुमित्रा छई जिस का विचार कर भजना चाहिये क्योंकि उन के इदय में तत्त्वों का ज्ञान है श्रथवा जिन के मन में तत्त्वज्ञान है उन्हें भजना चाहिये॥ ३१॥

श्रादि चन्द्र चञ्चल-सहित भजु तुलसी तजु काम। श्रघ-गञ्जन रञ्जन सुजन भव-भञ्जन सुख-धाम॥३२॥

चन्द्रमा महित रात का नाम राका है उस का श्रादि रा श्रयवा दिजराज ग्रब्द का रा लेना श्रीर उस में चञ्चल मन वा स्ती श्रयीत् वामा का म वा मन का म मिलाना ते। राम इत्र्या तुलसी कहते हैं कि काम सख भोग की दुष्का को कोड़ कर पाप के नाग्रक साधु जनों के श्रानन्ददायक संसार के दुख को कुड़ाने हारे सुख की खान ऐसे राम को भजो॥ ३२॥

बिगत-देइ-तनुजा-सुपति-पद रित-सिहत सनेम। जिद्द ऋति मित चाहिस सु-गित तद तुससी कर प्रेम॥३३॥

(विगत देह) जनक की तनुजा सुता के सुपित खामी राम के हितकारी पद में नियम पूर्वक प्रीति करे। यदि बड़ी सुन्दर गति कीर मित चाहो ॥ ३३॥

करता सुचि-सुर-सर-सुता सिस सारँग मिड-जान।
जादि जाना सह प्रथम-जुत तुलसी समुझुन जान
॥ ३४॥

शुचि पविच सुर देवता के सर मानसरीवर की सुता पुत्री सरपू, कर्त्ता विश्वष्ठ जी अथवा (करता) ब्रह्म का पविच (सुर-सर) मान सरी-वर। उस की सुता पुत्री सर्पू। शशि चन्द्रमा का नाम मयंक म सारक्त राग का रा मिला कर मरा। उस को उल्लटने से राम इत्या। मिलान श्रम से उत्पन्न जानकी इर्द्र। इन को दूसरा नहीं समभाना चाहिये। अथवा (तुल्सी समुभु, न आन) इन को तुलसी दास वा राम लन्मण और सीता के भक्त साधु जन जानते हैं और लोग नहीं ससभाते। जान का न केवल दोई का इन्द्र मिलाने के लिये दिया गया है और उसी कारण "मारक्न" के र का भी इस्ल पहना चाहिये॥

श्रन्थ । समि (मयद्भ) श्रादि वर्ण (म)

मारङ्ग (राग) प्रथम (रा)

यह (माथ) मिलात्रो (मरा)

श्रादि श्रम्त युन (श्रादि वर्ण श्रम्त से युक्त कर के (राम) यदि "श्रुचि करता" के। एक पद माने। ते। पवित्र करने वाले, श्रर्थ निकलेगा। वेदोक्त कर्म करने के कारण विश्वष्ठ "कर्ता" कहे जा सकते हैं और सरयू ब्रह्मा के बनाय मान मरोवर की पुत्री है इस के विषय में मन और रामायण के श्रोक।

ब्राह्मणेषु च विदांमी विद्यम् कृतमृद्धयः। कृतमृद्धिप् कर्तारः कर्ष्टपु ब्रह्मवादिनः॥ (मनु) कैलामपर्वते राम! मनमा निर्मतं परम्। ब्रह्मणा मरबर्द्स ! तेनेदं मानमं सरः॥ तस्मात् सुस्नाव मरमः माऽयोध्यासुपगूहते । सरः प्रवृत्ता सरयूः पुष्या बह्म सरशुग्ता ॥ (रा) ॥ ३४ ॥

गिरिजा-पति कल श्रादि इक नक्खत हरि जुध जान। श्रादि श्रन्त भजु श्रन्त पुनि तुससी सुचि मन मान॥ ३५॥

गिरिजा पार्वती पित जिव के श्रादि श्रचर में एक कला माचा दे कर मी लेना श्रीर नचन इस के श्रन्त कात लेकर उस में भी एक माना देना ते। सीता इत्रा । हिर नाम तारा में का फिर श्रन्त श्रचर रा श्रीर युद्ध मङ्गाम में का म सब के मंद्योग से सीताराम इत्रा। सीताराम को (सुचि मन जान मान) पवित्र मन से जान कर माना श्रीर भजो॥ ३५॥

#### रितु-पति-पद पुनि पड़िक-युत प्रथम आदि पुनि खेहु। अन्त हरन पद दुतिय मँहँ मध्य बरन सह नेहु॥ इई॥

च्छतु पित बमन्त पद (म्रादि इरन) में से म्रादि का म्रहार निकाल लेने से मन्त रहा त्रीर दितीय पड़िक नाम रजत में (म्रन्त इरन) मन्त म्रजर निकाल लो ते। रज बचा त्रीर उस के मध्य में पद मब्द लगाया ते। मन्त पद रज इत्रा। इस का मध्य पद जे। चरण है उस से (नेह) प्रीति करो।

श्रम्बय । रितुपित (वमन्त) प्रथम बरन लेझ (सन्त)
पुनि पड़िक (रजत) श्रन्त वरन इरन (रज)
प्रथम दुतिय पद मध्य मेंई पद युत (सन्त-पद-रज)

मध्य पद सह ने छ (कीच पद से प्रीति) । मूल में "पड़िक" ग्रब्द "पदक" से निकला छत्रा जान पड़ता है । कई एक पुस्ति में "पड़िक" पाठ है दम कारण वही पाठ लिया गया है वस्तृत: पदक पढ़ना श्रक्का होगा॥ २६॥

#### बाइन सेख सु-मधुप रव भरत-नगर-जुत जान। इरि भरि सहित बिपरज करि त्रादि मध्य त्रवसान ॥ ३०॥

(बाइन) यान (श्रीर सेख नाग श्रवमान) वास्ती के श्रम्म की की खे कर जानकी छशा। फिर (म-मध्य) मन्दर भवर श्रम्द का भी (श्रवमान) श्रम्त का श्रचर र खेकर वचन (मध्य इरि) श्रम्द के बीच के च को निकाल दिया तब रवन छशा। इन को मिलाने से जानकी रवन पद निकला। फिर (भरत-नगर) मधुरा श्रम्द के मध्य के वर्ण को निकाल लिया तो मरा छशा।) (विपर्ज करि जिस को उखटने से राम छशा) इन मब का युक्त करने से जानकी रवण राम पद मिद्ध छशा। इस जानको रवन राम की जानना श्रीर भजना चाहिये॥

श्रव्य । बाइन (यान) श्रर्थात् (जान)
सेख (बासकी) श्रादि मध्य इरि (की)
मधुष (भँवर) श्रादि मध्य इरि (र)
रव (शब्द श्रर्थात् बचन) मध्य इरि (बन)
भगत नगर (मथुरा) मध्य इरि (मरा)
विपर्य करि (उसट)

सहित (सब के। युक्त कर श्रर्थात् मिला कर जान श्रर्थात् जानो) जानकी रवन राम के। जाने।॥

श्रथता। दूसरे प्रकार से श्रन्थ श्रीर श्रर्थ। सेख वाइन (कुर्म)
श्रवसान हरि (कु) समध्य रव (गुँजार) श्रादि श्रवसान हरि (जा)
दोनों युक्त करने से कुजा सीता निकला तो सीताराम पद बना।
सीताराम को (जान) जानो तो वे तेरे (श्रादि मध्य हरि) जन्म श्रीर कर्म को हरण करेंगे श्रीर (श्रवसान भिर) श्रन्तकाल श्रर्थात् ख्यु को (भिरि) पुष्ट करेंगे॥ वा। (श्रादि मध्य श्रवसान भिरे) जन्म कर्म श्रीर ख्यु तीनों को बनावेंगे श्रर्थात् जब तक जीश्रोगे तब तक सुख दे कर श्रन्त में मोच देवेंगे॥ २०॥

#### तुससी उडु-गन के। बरन बनज-सहित दे। उ अन्त । ता कहँ भजु सन्सय-समन रहित एक कल अन्त॥३८॥

(जड़ गण के वरण) तारा शब्द के श्रवरों में से रा श्रीर (वनज) कमल में से म ले कर दे नों के श्रना श्रवरों की मिलाने से राम श्रद्या। ये सब सन्देहों की दूर करने हारे हैं। (कल रहित) सब कल श्रादि कलाशों से रहित श्रीद श्रन्त में श्रकें ले सर्वापरि विराज-मान रहते हैं जन की भजा॥ इप॥

## वारिज वारिज वरन वर वरनत तुलसी-दास। ज्ञादि ज्ञादि भजु ज्ञादि पद पाये परम प्रकास॥३८॥

(बारिज) राजीव का श्रादि राजीर (बारिज) महोत्पस का श्रादि

म दोनों (बरन बर) उत्तम वर्णों की तुख्यी (मादि पद) सब के पहलें की वस्तु त्रर्थात् त्रादि कारण कह के वर्णन करते हैं इसी की भजना चाहिये (क्योंकि) इस की पाने से परम न्रर्थात् परबद्धा परने-श्वर का प्रकाश होता है, त्रथवा परम प्रकाश सब के जपर तेजशी परमेश्वर मिलता है। (पदं व्यवस्ति नाण स्थान सन्द्राप्ति वस्तुषु इति कीशः)॥ स्ट ॥

## भजु तुलसी कुलिसा-ऽन्त कइँ सइ श्रगार तिज काम। सुख-सागर नागर लिलत बली श्रली पर धाम॥४०॥

(कुलिमा-ऽन्न) हीरा ग्रन्द के श्रन्त रा श्रीर (श्रगार) धाम के श्रम्त म की मिला कर राम इत्रा उन की मकल कामना हीन हो कर भजो। वे सख के मसुद्र बड़े चतुर सुन्दर बलवान, (श्रस्ति समर्थी भवित दित श्रली) समर्थ वा श्रस्तों की फारसी ग्रन्द माना ते। उदार श्रीर परम तेजशी हैं॥ ४०॥

## चञ्चल सहित ऽरु चञ्चला ऋन्त ऋन्त-जुत जान। सन्त-सास्त्र-सम्मत समुक्ति तुलसी करु परमान॥४१॥

(चञ्चल) पारा त्रीर चञ्चला स्ती त्रर्थात् वाम इन दोनों शब्दों के त्रन्त वर्णों की युक्त करने से राम इत्रा। इस नाम पर सक्जन त्रीर शास्त्र समात हैं ऐसा समभ कर इस के। जानो त्रीर श्रपने मन में प्रमाण माने। ॥ ४९॥

# श्रादि बसन्त इ कार दें श्रासय गासु विचार। तुलसी तासु सरन परे कासु न भयेउ उवार ॥ ४२॥

वसन्त ग्रब्द के त्रादि में (इ) इकार जोड़ कर उस का त्रभिप्राय विचारी त्रर्थात् विसन्त विशेष कर के सन्त साधु जन राम पद तुच्य हैं । विस्त की रचा नहीं ऊर्द है ॥ ४२ ॥

#### थरा धरा-धर बरन-जुग सरन इरन भव-भार। करन सतर तर परम पद तुलसी धर्मा-ऽऽधार॥ ४३॥

धरा (पृथ्वी) ग्रब्द के रा श्रीर (धराधर पर्वत) मही-धर के म की ले कर दोनों श्रवरों के योग से राम इत्रा। राम जी मंसार के दुख की हरने वाले धर्म के श्राधार श्रीर ग्ररण में रहने हारों की (सतर) ग्रीप्र (परम पद) सुक्ति के देने हारे हैं ॥ ४३॥

# बरन धनज्जय-स्नु-पित-चरन-सरन-रित नाहिँ। तुलसी जग-बज्जक बिहिटि किये विधाता ताहि॥ ४४॥

धनच्चय वायु के सन् पुत्र इनुमान जी तिम के पित खामी श्री-राम के चरण में जिस की प्रीति नहीं रहती श्रीर जा उन की प्ररण मैं नहीं जाता उसे ब्रह्मा ने व्यर्थ संसार के ठगने के खिये बनाया है ॥ ४४॥

तुलसी रजनी पूर्निमा द्वार-सदित लखि खेटु। चादि चन्त-जुत जानि कर तासे सर्व सनेहु॥४५॥
पूर्णिमा की रात का नाम राका, उस का रा चार (हार) दाम

शब्द के म को मिलाने से राम इत्था। इस (राका) के श्रादि श्रीर (दाम) के श्रन्त के श्रचरें को देख जान कर उन के चरण में निष्कपट श्रीति करो॥ ४५॥

भानु गोच तिम तासु पति कारण श्रति-हित जाहि। ग्यान-सु-गति-जुत सुख सदन तुलसी मानत ताहि॥ ४६॥

भानु सुर्ख का बीज श्र गोत्र श्रद्धा का बीज र श्रीर तमी राचि (तासु) तिस के पति चन्द्रमा का बीज म तीनों के मिखाने से राम इन्द्रा। दन के कारण राम-नाम की तुखसी बड़ा हित-कारी सुन्दर गति के सहित ज्ञान-दायक श्रीर सुख का घर मानते हैं ॥ ४६॥

भजु तुससी चे।घा-ऽऽदि कहँ सहित तत्त्व-जुत-श्रन्त। भव श्रायुर-जय जासु बस मन चस श्रचस करन्त॥४०॥

(श्रीघा-ऽऽदि) राशि के श्रादि रा श्रीर (श्रन्त तत्तजुत) तत्वें में श्राकाश खोम का श्रन्त म लेकर दोनों के साथ मिलाने में राम इत्रा तुलसीदास कहते हैं कि राम के। भजा। जिस के बल से (भव) महादेवजी श्रायुर्जय श्रर्थात् स्त्युच्चय श्रमर इत्ये श्रीर (चल) चञ्चल मन श्रचल किया श्रथवा चञ्चल श्रर्थात् श्रनेक योनि में धूमने हारे मन को नाम का उपदेश दे कर श्रचल करते हैं॥ ४०॥

देत कहा निप्र काज पर खेत कहा इतराज। अन्त-आदि-जुत-सहित भजु जा चाहसि सुभ काज॥ ४८॥ नृप राजा काम पड़ने पर बीरा देता है सो खस का रा बीर फिर राजा जब श्रप्रसन्न है। कर इतराज करता है ते। मर्थाद लेता है खस का म से कर पहले के श्रन्त श्रीर दूसरे के श्रादि दोनों की युक्त करने से राम झशा। हे मन जो द्वा ग्रुभ काम श्रीर श्रपना कल्यान चाहता है। तो राम को भज॥ ४८॥

# चन्द्र-रमनि भजु गुन-सहित समुद्धि ऋन्त ऋनुराग। तुससी जो यह बनि परै तो तव पूरन भाग॥४९॥

चक्रमा की स्ती अर्थात् नचनों में एक अनुराधा का गुण अर्थात् तीसरा अचर रा त्रीर अनुराग प्रेम अब्द के अन्त म को मिला कर राम बना तुलसी कहते हैं कि समझ कर जो इस नाम का स्मरण तुम से बन सके तो तुन्हारे भाग पूरे हैं ॥ ४८ ॥

# जिन के हरि-बाइन नहीं दिध-सुत-सुत जेहि नाहिं। तुससी ते नर तुच्छ हैं विना समीर उड़ाहिं॥५०॥

हिर बाहन गरूड़ श्रर्थात् गरूवापन श्रीर दिध समुद्र का सुत पुत्र चन्द्र उस का सुत बुध श्रर्थात् बुद्धि ये दोनाँ जिन के नहीं हैँ वे मनुख्य बड़े हलके होते हैँ श्रीर बिना वायु के उड़ा करते हैँ॥५०॥

## रिव चन्द्रल अरु ब्रह्म-द्रव बीच सु-वास विचारि। तुर्लास-दास आसन करे अवनि-सुता उर धारि॥५१॥

(रिव) सूर्य श्रर्थात् श्रर्क (चञ्चल) लोल श्रर्थात् लोला (ब्रह्म द्रव) मङ्गा जी श्रधीत् लोजार्कादित्य श्रीर गङ्गा के बीच तुलसीहास का

सुन्दर बास है वहाँ (श्रवनि-सुता) सीता जी को हृदय में धारण कर के तुलसीदास श्रपना श्रासन जमाते थे। काशी में श्रस्ती के दिखिण लोखाकोदित्य श्रीर गङ्गा जी के बीच में तुलसीदास की कुटी है वहाँ ही वे बैठते थे॥ ५१॥

#### बन-बनिता-द्रिगका-ऽपमा-जुत कर सहित विवेक। ऋन्त ऋादि तुससी भजह परिहरि मन कर टेक॥५२॥

सन नाम जल त्रर्थात् नारा कारा त्रीर विनतादृगकापमा स्त्री को नेच का उपमान महस्त्री का म दन दोनों के त्रन्त त्रीर त्रादि के त्रचरों का युक्त करने से राम इत्र्या। तुस्सीदास कहते हैं कि विचार पूर्वक मन की जड़ता दूर कर के राम का भन्ना॥ ५२॥

## उरबी-श्रन्तहुँ श्रादि-जुत कुल-से।भा-कमला-ऽऽदि। करि विपरजरेसे हि भजह तुलसी समन विखादि॥५३॥

(उरबी) धरा के श्रन्त का रा श्रीर फिर (उरबी) मही प्रब्द के श्रादि मं की युक्त करने से राम हुशा। फिर कुल ग्रीभा कुल वंग्र की ग्रीभा ग्रील से होती है इस से भी श्रीर कमल श्र्यात् तामरस का ता दोनों के श्रादि श्रचरों के मिलाने से सीता हुशा। राम सीता के विपर्यय करके उलट कर श्रयत् सीता राम बना कर ऐसे श्रयत् घर बैठे विना यज्ञादि के भी भजा ता सब दुःख नष्ट होगा॥ ५३॥

ती तािं कहँ सब काें सुखद करहिँ कहा तव पाँच। इरव चितिय बारिज-बर्न तज बस्त्रीन सुनु साँच॥५४॥ (बारिज) तामरम प्रब्द के (बर्न) श्रेचरों में से (तितीय इर्ब) तीमरा श्रचर निकाल ले। तब तामस बचा। इस बलवान तामस की त्याग कर श्रीर सत्यता को सन ता पाँच श्रर्थात् १ चुधा २ तथा २ निद्रा ४ श्रालस्य श्रीर ५ मेथुन तुन्हारा क्या कर सकते हैं श्रीर सब जन तुन्हारे लिये सुखदायी होंगे॥ ५४॥

#### तजहु सदा सुभ-त्रासु-त्रारि भजु सुमनस-त्रारि-काल। सजु मत ईस त्रवन्तिका तुलसी विमल विसाल॥५५॥

यदा ग्रुभ कल्यान वा सुक्ति की श्राम्मा होड़ो श्रीर सुमनस देव-ताश्रों के श्रिर रावण के काल मारने हारे राम का भने।। श्रवन्तिका पुरी उक्तियिनी के देश महाकालेश्वर महादेव के निर्मल श्रीर बड़े मत का (सजा) धारण करे। श्रर्थात् राम का सारण करे।।

दूसरा ऋषं। ग्रांभ के ऋरि काम क्रोधादि के। क्रोड़ कर (ऋग्रा) शीघ राम की भजी और उज्जयन के राजा विक्रमादित्य के मत को धारण करे। ऋदि॥ ५५॥

#### एत-बन्स-बर-बरन-जुग सेत जगत सब जान। चेत-सहित सुमिरन करत हरत सकल ऋघ-खान॥५६॥

(एत-बन्स) सूर्य्यवंशी राजाश्राँ मैं वर श्रेष्ठ (बरण जुग) दो श्रक्षर श्रूर्थात् राम (सब जगत सेत जान) को सब मंसार की मर्यादाक्रण वा भवसागर से पार करने के लिये पुलक्रण समभी। चैतन्यता से स्मरण करने से सब पापेँ की खान को हर लेते हैं। अहाँ "जगत सिर" पाठ हो वहाँ संसार क्षी नदी श्रूर्थ करना चाहिये॥ ॥ ॥

# मैची बरन य-कार को सह स्वर आदि बिचारि। पच्च प-बरगहिँ जुत सहित तुससी ताहि सम्भारि॥५०॥

य-कार का मैनीवर्ण त्रर्थात् समान वर्ण र-कार के। ले कर (त्रादि खर) न्न-कार से (सह) सहित करे। ते। रा होगा फिर प-वर्ग के पाँचवें न्नचर से युक्त करना तब राम इत्र्या इस राम नाम के। तुलसी न्नपने मन वा भकों से कहते हैं कि तुम (सन्भारि) धारण करे। वा उन पर भरोसा करे। ॥ ५०॥

#### इल-अम-मध्य समान-जुत या तेँ ऋधिक न ऋान। तुलसी ताहि विसारि सठ भरमत फिरत भुलान ॥५८॥

इल (इ य व र ल) इन श्रचरों में से र फिर जम प्रत्याहर में से म ले कर उस के बीच में समान खर श्र जाड़ा तब राम इन्ना जिस से श्रधिक श्रीर कुछ नहीं है तुलसी श्रपने मन वा किसी श्रिय से कहते हैं कि उसे (राम का) विसरा कर हे मूर्ख क्यों हा भूल कर भटकता फिरता है॥ ५८॥

## कौन जाति सीता, सती, को दुख-दा, कटु बाम। कोकहिँ ए ससि-कर दुख-द, सुख-दायक को, राम॥५१॥

सीता जी कीन जात हैं? (उत्तर) सती। दुख-दायक कीन है? कर्कमा स्ती। (के।कहिं) चक्द्रे कें। कीन दुख देता? (सिस-कर) चन्द्रमा की किरखें। कीन सुख देता है? राम जी। इस देाहे में प्रस्नोत्तरालङ्कार वा चित्रोत्तर है स्त्राधे १ में •प्रस्न बैंगर उत्तर दें।नें। कहे है ॥ बाबा राधे राम जो की टीका में जा त्रर्थ है वैसा त्रर्थ करो तो कुछ चमत्कारी नहीं त्राती इस से यह त्रर्थ किया गया॥ ५८॥ को सद्भर, गुरु-बाग बर, सिव-हर को, अभिमान । करता को, त्रज, जगत को, भरता को, हरि जान॥ ई०॥

(प्रस्न) (के। सङ्कर) कल्छान-कारी कौन है। (उत्तर) गुरू की श्रेष्ठ वाणी उत्तम उपदेश। (प्र) मङ्गल नाशक कौन है? श्रद्धार। जगत का की कौन है ? ब्रह्मा । पेषण करने हारा कौन ? विष्णु भग-वान को जानिये॥ ६०॥

स्वर सेयस राजीब-गुन कर तेहि द्रिद पहिचान। पच्च प-बरगहिँ जुत सहित तुलसी ता हित मान॥ई१॥

खर त्रघीत् त्र-कार श्रेयम कल्याण कारक है क्यों कि विष्णुक्ष्य है (श्रकारी वासुदेव: स्थात्) राजीव तामरम तिम का (गुन) हतीय वर्ण र ले कर श्र मिलाने से रा इत्रा। फिर पाँचवें वर्ग श्रघीत् प वर्ग का पाँचवां श्रचर मिलाकर राम बना। इस राम को (द्रिह) निश्चय कर के पहचाना श्रीर श्रपना हित-कारी जाने। ॥ ६९॥

होत हरल का पाय, धन, बिपति तने का, धाम।
दुल-दा कु-मित कु-नारितर, श्रीत, सुल-दायक राम॥
६२॥

(प्रम्न) (का पास इरख होत) कौन वस्तु पाने से हर्ष होता है (जन्तर) धन। (का तथे विपन्ति) कौन वस्तु कोड़ने से विपन्ति होती है (उत्तर) धाम। दुखदार कौन है ? जुबुद्धि श्रीर बड़ी दुष्ट स्ती। श्रायना सुखदेनेहारा कौन है ? राम जी॥ ६२॥

बीर कवन, सह मदन-सर, धीर कवन, रत-राम। कवन क्रूर, हरि-पद-विमुख, को कामी, बस बाम॥ई३॥

बीर कौन है? जा काम वाण यह सके। धीर कौन है? जा रामचन्द्र के चरण में लगा रहता है। क्रूर कौन है? जो राम के चरण से विसुख विरुद्ध है। कामी कौन है? जो स्वी के वश में रहता है॥ ६३॥

ये कई एक दोहे भगवाम् ग्रह्मराचार्य के प्रश्नोत्तरमाला से मिलते हैं।

कारन को, कं, जीव को, खं, गुन कह सब कोय। जानत को, तुलसी कहत, सो पुनि चान न होय॥ई॥

जीव का कारण कौन है ? कं जल ऋषात् नारा में का रा श्रीर खं श्राकाश ऋषीत् व्योम में का म दोनों के। गुणने से राम इत्रा। जिस के। मब लेग सब जीवें का श्रादि कारण कहते हैं। तुलसी कहते हैं कि यह (को) कोई साधु जन जानते हैं श्रीर जो जानते हैं वे दूसरे नहीं श्र्षात् राम के तुल्य है ॥ ६४॥

तुलसी बरन विकल्प तेँ श्री चप-चितिय-समेत। श्रन-समुद्रे जड़-सरिस नर समुद्रे साधु स-चेत॥ ६५॥

विकल्प बोधक श्रचरवाचे । चप प्रत्याक्षार चष्टतक पका

तीसरा त्रचर त दोनों को (समेत) मिलाने से बात ऊर्द । जो मतुब सत्य बात को वा वेद पुरान में कही यातें समभता है वह साधु है बीर जो नहीं समभता वह जड़ मूर्ख है ॥ ६५॥

जासु आस सर देव के। अरु आसन इरि-बाम। सकल-दुख-द तुलसी तजहु मध्य तासु सुख-धाम॥६६॥

(देब-सर) मान-सरोवर जिस का त्रास खान है त्रर्थात् मानस-निवासी राज-इंस मराल के मध्य रा के। त्रीर (इरि-बाम) विष्णु-भार्था लक्की का त्रासन कमल का मध्य म लेना ते। राम इत्रा मराल के मध्य रा के। (तजइ) निकाल देने से मल रहा ऋर्थात् पाप सब के लिये दुखदाई है इस से इस का त्याग करे।। राम-चन्द्र सुख के घर हैं (जन के। भजे।) ॥ ६६॥

चच्चल तिय भजु प्रथम हरि जो चाहिस पर-धाम। तुलसी कहहि सुजन सुनहु यही सयानप-काम ॥ई७॥

(चञ्चल) पारा का रा श्रीर स्ती श्रर्थात् बाम श्रब्द के श्रन्त का म खे कर दोनों के (प्रथम हरि) पहले श्रचर निकाल कर राम हुशा। तुलमी कहते हैं कि हे साधुजनो ! जो श्राप लोग परम पद चाहते हों तो मेरी बात सन कर राम भजिये, क्योंकि यह स्थानपने का काम है ॥ ६०॥

कुलिस-धरम-जुग-अन्त-जुत भजु तुलसी तजु काम।
असुभ-इरन सन्सय-समन सकल-कला-गुन-धाम॥
'ईट॥

(कुलिय) दीरा चार धरम दोनों के चन्त श्रवरों को (जुत) मिलाने से राम इत्था। सब विद्या चार गुनों के घर श्रमङ्गल को नाम करनेहारे चार सन्देहों को दूर करनेहारे राम को सब काम कोड़ कर भजी॥ ६८॥

सी-कर की, रघु-नाय, हर, श्रनय कहत सब कीय। सुख़-दा की, जानत सु-मित तुलसी समता देाय॥ई९॥

(प्रम्न) कीन खब्बी देनेहारा है ? रचुकुल-भवण राम जी।

,, श्री को इरनेहारा कौन है ? सब कहते हैं कि श्रनीति वा श्रन्थाय।

" सुखदाई क्या है? सुन्दर बुद्धि श्रीर समता दोनों को जानना चाहिये। प्रश्नोत्तर है। जहां "दर श्रनयम्" पाठ हो वहां सन्भी के। हरनेहारा श्रपयश्र है, ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥६८॥

बैर-मूल, हित-इर बचन, प्रेम-मूल, उपकार। देा हाँ सरल सनेइ-मय तुलसी करै विचार॥ ७०॥

भगड़े की जड़ क्या है? बुराई करने हारी बात। प्रेम का कारण क्या है। उपकार वा भलाई करना। तुलसी विचार कर कहते हैं कि (दी हाँ) दो बार हाँ हाँ कर देना खाभाविक प्रेम है। किसी ने कोई भली बात कही ते। हाँ हाँ कर उस का मन प्रसन्न करने से प्रेम होता है। जहाँ "देहा" पाठ हो वहाँ दोने एक क्यांत्र प्रीति श्रीर बैर की नाम करने हारी उदासी मता श्रध करना चाहिये॥ ७०॥

प्राग कवन, गुरु, लघु, जगत तुलसी अवर न आन। सेष्ठा को इरि-भक्ति-सम, को लघु खेाभ-समान॥७१॥

(प्राग) विशेष ज्ञानवान कीन है ? गुरु । कोटा कीन है ? यह संसार श्रीर दूसरा नहीं (केंकि संसारी प्राक्तत जन ही कोटा काम करते हैं)। राम भिक्त के समान श्रेष्ठ इस संसार में श्रीर कौन वस्तु है ? श्रीर लोभ के समान कोटी कौन वस्तु है ? केंाई नहीं॥ ७९॥

बरन दुतिय नासक निरय तुलसी श्रन्त रसाल। भजहु सकल सीकर सदन जन-पालक खल-साल॥७२॥

निरय नरक के नाम करनेहारे नारायण मध्य का दूसरा वर्ण रा चौर रसाल श्राम के श्रन्त म की ले कर राम इत्रा। सब लेग श्री लच्की के सदन निवास स्थान भक्तों की पालनेहारे श्रीर दुष्टें। की दण्ड देनेहारे राम की भजा॥ ७२॥

चप सेयस-खर-सहित गुनि यम-जुत दुख-द न आन। तुलसी इल-जुत ते कुसल अन्ति-कार सह जान॥७३॥

चप प्रत्याहार च ट त क प बर्णों में से क श्रीर श्रेयस श्रर्थात् कल्यानकारी खर श्रा इन को (गृनि) विचार कर मिलाने से का इत्रा, श्रीर यम इस शब्द के म श्रथवा अम प्रत्याहार अ म रू ण न में से म ले कर मिलाने से काम इत्रा। काम के समान दुखदाई इस संसार में श्रीर कोई वस्तु नहीं है। फिर इल प्रत्याहार में से स के स्थान में र करों से हर इत्रा तब उस के श्रना र में इ-कार मिलाने से इरि इत्रा जिस के समान सुखदाता श्रीर कोई नहीं है। इरि से यहाँ विष्णुरूप राम लेना चाहिये।

दितीयार्थ। चप प्रत्याहार में से (गुन) ऋषीत् तीसरा ऋचर त खे कर उसे प सहित करना तो तप इत्रा। तपस्या (श्रेयस) कल्यान-कारी है परन्तु (अम युत दुखद) अम श्रव्द वा प्रत्याहार में के म को (युक्त) मिलाने से तम इत्रा। यदि वह तपस्या तमोगुण युक्त हो तो उस के समान (दुखद श्रान न) दुखदाई श्रीर कोई बस्तु नहीं है।

हतीयार्थ। चप प्रत्याहार से (गुन) तीमरा वर्ण त श्रीर अम से पाँचवाँ न लिया तो तन हुआ यह ग्ररीर यदि तप (वा अम) यम अर्थात् श्रहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्थ्य, श्रदक्ष श्रीर अचौर्य दन पाँचों के सहित हो तो कल्यानकारी है। परन्तु (प गुनि) प-कार को दुगुना कर पप बनाया फिर (खर सहित) श्राकार खर पहले प में युक्त किया तो पाप निकला। श्रथवा (चप-गृन-युत) चप में से तीन श्रचर अर्थात् ट प क को जलटा पढ़ने से कपट हुआ। यदि ग्ररीर पाप श्रीर कपट युक्त हो तो दस के समान दुखदाई श्रीर कुक्क नहीं।

चतुर्थार्थ। चप प्रत्याहार में का क (श्रेयम्) माचात् शिव खरूप है श्रोर श्रत्यन्त मङ्गलकारी है। तेतरीय, कोशीतकी, श्रीर श्रतपथ श्रादि ब्राह्मणों में, क प्रजापित कर के वर्णन किया गया है। क श्रर्थात् विष्णु रूप राम कच्छानकारी है परन्तु यदि (खर ज्ञम युत) दस में श्रा खर मिला कर ज्ञम का म मिलाइये ते। काम हो जाता है जिस के समाक दुखदाई कोई नहीं॥

र ल के परस्पर षदल ने श्रीर क तथा यम शब्द के श्री के विषय में प्रमाण।

रखयोर्डलयोश्चैव मधयोर्बवयोखाया।
वदन्येषाञ्च मावर्ष्णमलङ्कारिवदो जनाः॥
महते वेधि अभ्रे पुंचि कः (श्रमरः)
के। अञ्चाणि ममीरात्म यम दचेषु भास्करे।
मयूरेऽम्रो च पुंचि खात् (मेदिनी)
श्रहिंसा सत्यवचनं अञ्चाच्यंमकस्कता।
श्रख्येयमिति पश्चैते यमाख्यानि अतानि च॥

यद्यपि ञम प्रब्द से यम प्रब्द भिन्न है तथापि उचारण में एक सा सुन पड़ने के कारण यहाँ (ञम) से यम का श्रर्थ लिया गया है ॥ २३॥

तुलसी यम गुन बोध विनु कह किमि मिटइ क्लेस। ता तेँ सत गुरु सरन गिंह जा तेँ पद-उपदेस॥७४॥

यम प्रत्याहार यम गणन म का अथवा यम इस पद का म ले कर उस में गुन अर्थात् तीन अब्द का अथवा गुन इस पद का न मिलाया तब मन अब्द बना, तुलसी पूकते हैं कि जब तक मन को बोध यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक किस प्रकार क्षेत्र दूर हो सकता है? (मन एव मनुख्याणां कारणं बन्धमोचयोः)। इस लिये ऐसे उत्तम गुरू के चरण की अरण में जाना चाहिये जिस से उस पद (बोध क्षी वस्तु) का उपदेश मिले॥ ०४॥

#### भ-गन ज-गन का साँ करित राम-ग्रपर निह काय। तुलसी-पित-पिहचान बिनु काउ तुल कब हुँ न होय ॥ ७५ ॥

भगण जिस में श्रादि श्रचर गुर होय श्रधात तामस । श्रीर जगण जिस में बीच का वर्ण गुर हो श्रधात विरोध। (का सों भ-गण ज-गण करिस) तुलसी संसारी पुरुषों वा श्रपने मन से कहते हैं कि तामस कोध श्रीर विरोध भगड़ा किस से करता है इस संसार में राम को छोड़ श्रीर कोई तो है नहीं (सियाराममय सब जगजानी)। सिना राम को पहचाने कोई योग्य वा राम तुल्य कभी नहीं हो सकता है। भगण जगण पदें से श्रादि श्रीर मध्य गुरु किसी दो श्रव्ह की ले सकते हैं जैसे सुप्रीति श्रीर जदास श्रादि॥७५॥

## तुलंसी त-गन-बिद्दीन नर सदा न-गन के बीच। तिनिह य-गन कैसे लम्द परे स-गन के कीच॥७६॥

तगण त्रन्त में जिस के एक लघु वर्ण त्रर्थात् मनोष ।

नगण जिस में तीनों लघु वर्ण हो त्रर्थात् नरक वा करम ।

यगण जिस में त्रादि में लघु हो त्रर्थात् समेधा ।

सगण जिस में त्रन्त में एक गुरू हो त्रर्थात् जड़ता ।

तुस्ति दास कहते हैं कि तगण सन्तोष रहित नर मनुख सदा

नगण नरक के बीच गिरते हैं, उन को यमण (सुनेधा) सुबुद्धि

किस प्रकार मिल सकती है वे ते सदा सगण मूर्धता रूपी कीँच मैं फसे है ॥ ७६॥

इन्द्र-रँविन सुर देब-ऋखि ह्युमिनि-पति सुभ जान। भोजन दुहिता काक ऋलि श्रानँद श्रसुभ समान॥७७॥

इस देखि में जदाहरण के सहित गणों का निर्णय है। जिस में तौनों गुरू हों जसे मगण कहते हैं जैसे (इन्द्र्रमणी) ऽऽऽ इन्द्राणी।

जिस में तीनों लघु वह नगण कहाता है जैसे (सर) समर ।

ऽ।।
जिस के श्रादि में गुरू वह भगण जैसे (देवऋषि) नारद।

" लघु वह यगण " (इकुमिनी पित) विदारी।
इन चार गणों को कवित्त की श्रादि में ग्रुभदायक जानना चाहिये।
। । ।
जिस के मध्य में एक गृह हो वह जगण जैसे (भोजन) श्रहार।
ऽ। ऽ

" एक लघु " रगण जैसे (काक-दुहिता) कार्किला।

" त्रन्त में गुरू " सगण जैसे (ग्रलि) भवरा।

" श्रन्त में लघु हो " तगण जैसे (सुख) श्रानन्द । इन चार गणें के। कवित्त की श्रादि में श्रग्रुभ सममना चाहिये।

मगण नगण भगण यगण ग्रुभ। जगण रगण धगण तगण श्रग्रुभ॥००॥ का हित,सन्त . श्रहित,कुटिल; नासक का ऽहित, लाभ।

पाखक,ताखक;दुखद,श्रार;साखक,तुलसी,छाभा७८॥

हितकारी कौन है ? साधु जन। हानिकारक कौन है ? कपटी। नाम श्रेर श्रहितकारी कौन है ? खोभ। पृष्ट करनेहारा कौन है ? सन्तोष। दुखदाई कौन ? मन्तेष। मुखानेहारा कौन ? (क्रीभ) डर वा चिन्ता॥ ७८॥

# सदा न-गन-पद-प्रीति जेहि जानु न-गन-सम ताहि। জ-गन ताहि जय जुत रहत तुलसी सन्सय नाहि॥৩১॥

नगन प्रधात भरत के चरण में जिस की प्रीति सर्वदा रहती है उसे भरत के समान जानना चाहिये। जो जगन श्रर्थात् विचार वा विज्ञान युक्त है उस का सदा जय होता है इस में कुछ भी सन्देह नहीं है। श्रथवा कवित्त की श्रादि में प्रीति दायक श्रीर जय दायक नगण श्रीर यगण के। जानना चाहिये ऐसा भी श्रर्थ कर सकते हैं॥ ७८॥

# भ-गन-भक्ति कर भर्म तिज्ञ त-गन स-गन विधि हे।य। स-गन-सुभाव समुद्धि तजे। भजे न दूखन के।य॥८०॥

भम सन्देह कोड़ कर भगन (माधव) श्रर्थात् राम जी की भित्त करे।। (त-गन बिधि होय) सन्तोष करने की श्राज्ञा है श्रर्थात् सन्तोष करना चाहिये, परन्तु (म-गन स-गन सुभाव ममुभि तजे।) सगण ममता के। सगण जड़ता का स्वभाव जान कर कोड़ दे।। इन के। तज कर राम भजने में कोई दोष न होगा। श्रथवा भम्न केड़ कर भित्त बढ़ानेहम्रे भगण के। कवित्त की श्रादि में चौजिये परन्तु तगण के। सगण ही ने समान श्रग्रभ खभाव जान कर स्थाग कीजिये सँगण श्रादि के। खेने में देख नहीं॥ ८०॥

सिङ्गज-श्रमन स जुक्त जू विहरत तीर सु-धीर। जग्य-पाप-मय-चान-पद राजत स्री रघु-बीर॥ ८१॥

मीँग से जा उत्पन्न हो उसे प्रश्नज कहते हैं श्रर्थात् धत्य सा है श्रमन फेँकने का खान जिस का उसे प्रश्नज-श्रमन कहते हैं श्रर्थात् श्रेय ज्ञेय ज्ञेय के श्रेय के श्रेय ज्ञेय के श्रेय के

(स-धीर) बड़े धीर (सी रघु-बीर) श्रोभावान रघुवंशियों में श्रेष्ठ बीर रामचन्द्र (सिङ्गज-श्रमन स जुक्त जूतीर) सरयू के तीर (जाय पाप मर्थे पंद त्रान) मंखमल का जूता पहने (बिहरतं) टेईलंते इंबे (राजत) श्रोभ रहे हैं ॥ १९॥

बान-जुक्त जूतट निकट विद्यत राम सुजान।
तुलसी कर-कमलन लिलत लसत सरासन बान॥
८२॥

(बान) घर में (जू जुक) जू मिलाने से सरजू छन्ना। सरजू तीर पर चितिज्ञानवान श्रीरामचन्द्र श्रपने कमलक्ष्णी हाथों में सुन्दर धनुष-वाण लिये टहलते छुये शोभ रहे हैं ॥ पर ॥ सिदु मेचक सिर-रुष्ट रुचिर सीस तिसक श्रूबद्ध। धनु सर गृष्टि जनु तिहत-जुत तुससी ससत मयद्ध॥ ८३॥

(बिदु) कोमल (मेचक) स्थाम बाल शिर पर विराज रहे हैं है। मलक में तिलक दिये टेड़ी स्कुटी किये श्रीराम मानों धतु शर लिये विजुली युक्त चन्द्रमा के समान शोभ रहे हैं। भू, धतु, तिलक बास, बाल की चमक बिजुली, स्थामता मेघ बेर मुख चन्द्र के स्थाव में झानना चाहिये॥ पर ॥

## हन्स कमल विच बरन-जुग तुलसी श्रात प्रिय जाहि। तीन खेाक महँ जा भजे लहे तासु फल ताहि॥ ८४॥

(इन्स) मराल का मध्य श्रवर रा श्रीर कमल का मध्य म मिलाने से राम इत्रा। राम के। तीनों लेक में जा प्यार करता श्रीर भजता है वह उस भजन का फल (संसार से) मुक्ति पाता है। श्रध्या तीनों लेक में जा फल यज्ञ श्रादि से मिल सकता है से। सब भजनेवाले के। मिलता है। ए४॥

# त्रादि म है त्रन्त हु म है मध्य र है तेहि जान। त्रनजाने जड़ जीव सब समुग्ने सन्त सु-जान॥ ८५॥

श्रादि में म बीर श्रन्त में भी म है श्रीर मध्य में र है श्रर्थात् सरम को जानी। जब तक लीग राम नाम का मरम श्रीर भेद न आने तब तक कीव जड़ है। बीर जब सब भेद समभे तब सुन्दर सन्त हैं जाते हैं ॥ ८५॥

# चादि द है मध्ये र है चन्त द है से। बात। राम बिमुख के हे।त है राम भजन तेँ जात॥ ८ई॥

श्रादि में दमध्य में र श्रीर श्रन्त में भी द है श्रर्थात् दरद। से। यह दरद पीर बात राम से जा ले।ग विमुख हैं जन्ही को होती है श्रीर भजन से पीड़ा नष्ट हो जाती है ॥ प्र्

स्राचित चर्न किंट कर स्राचित स्राप्त स्राचित वन-मास। स्राचित चिबुक दिज अधर सद्द से चोचन स्राचित विसास। ८९॥

श्री राम के चरण श्रित सुन्दर कमर श्रीर हाथ दाड़ी दाँत श्रीर होठ श्रत्यन्त मनोहर श्रीर नेच बड़े र श्रोभ रहे हैं। (तुलसी, कुन्द, मन्दार,पारिजाता,श्रीर कमल से बनी) बनमाला गले में विराजती है॥ ८०॥

भरन इरन श्रव्यय श्रमल सहित विकल्प विचार। कह तुलसी मति श्रनुहरत देशा श्ररथ श्रपार॥८८॥

श्रचर श्रव्य श्रनस्वर श्रीर निर्दोष हैं कोई लोग इसे भरते श्रीर कोई हरते हैं श्रर्थात् किसी श्रचर को मिलाते श्रीर हरते किसी श्रचर को निकाल लेते जैसे इस सर्ग के दोहों में किया गया है श्रीर कोई विकल्प कर के श्रर्थात् दो श्रर्थ में से एक श्रर्थ श्रपनी २ बुद्धि के श्रनुसार करते हैं परन्तु दोहों का श्रर्थ श्रपार है कई प्रकार का हो सकता है। श्रथवा (भरन) श्रलद्वार, रस, बीर काय के गुणादि चे पृष्ट करना, (हरन) दु: श्रवत श्रश्नीलत श्रादि दे थाँ का निकालना, (श्रव्यय) पुनि वा एव श्रादि का प्रयोग (बिकल्प) गुरू के। लघु श्रीर लघु के। गुरू का निवार श्रपनीर बुद्धि के श्रद्धशार लोग करते हैं परन्तु दे हैं। का श्रर्थ श्रपार है। प्रमा

## बिसिप्रटा-ऽऽद्य-ऽलङ्कार महँ सङ्केता-ऽऽदि सु-रीति। कहे बहुरि त्रागे कहव समुद्रव सु-मति बिनीति॥८९॥

श्रुलङ्कारों के बीच में (विशिष्ट) विशेष विलचण (सङ्केताऽऽदि)
कूटरचना श्रादि की सुन्दर रीति है उस को कहा है श्रीर श्राग
कहेंगे उन को सुशिचित नम्र श्रीर बुद्धिमान लोग समर्भेंगे॥ प्रथा

#### केास अलङ्कित सन्धि-गति मैची बरन विचार। इरन भरन सु-विभक्ति बल कविहिँ अरथ निरधार॥ ६०॥

(क्रांश) प्रब्द के अर्थ और लिङ्ग की बतानेवाले यन्य का ज्ञान, (अलङ्कार) प्रब्दों और अर्थों का श्रवण, अन्तरों और प्रब्दों का परस्पर मिलना, (बरन मेनी) कौन १ अन्तर आपस में सवर्ण हैं, विभिन्न के चिन्हों के लीप और प्रगट रहने अथवा किसी प्रब्द में से किसी अन्तर की निकाल लेने और किसी के वीच दूसरा वर्ण बैठा देने आदि के बल और अबल का ज्ञान निस कवि की होता है वही दीहों के अर्थ का निश्चय कर सकता है ॥ ८०॥

#### देस काल करता करम बुधि बिद्या-गति हीन। ते सुर-तरु-तर दारदी सुर-सरि-तीर मलीन॥ ८१॥

देश श्रष्टात् खान काल समय कत्तां कर्म बुद्धि विद्या श्रादि विषयों के बाध से रहित मनुष्य इस काव्यक्ष्णी कल्पटच के तले श्राकर भी (दारदी) दुख़ी हैं श्रीर गङ्गा जी के तीर पर भी रह के मलीन हैं। इस ग्रन्थ को न समभाने के कारण जन का कुछ लाभ नहीं है ॥ ८१॥

#### देस काल गति हीन जे करता करम न ज्ञान। तेऽपि अरथ-मग पग धरहिँ तुलसी स्वान-समान॥ १२॥

जिन को खान समय का बोध श्रीर कर्ता कर्म का ज्ञान नहीं है वे यदि काय के श्रर्थ कहने में लगें ता तुल्लिश कहते हैं कि वे निश्चय कुत्ते के समान है विना से विचार भूकते हैं ॥ ८१॥

#### श्विधिकारी सब श्रेषासरी भन्ने। जानिवा मन्द। सुधा-सदन बसु बारहें चैाये श्वयवा चन्द॥ ८३॥

भले श्रच्छे १ श्रधिकारी भी सब श्रपनी १ श्रोसरी श्रयात् श्रवसर वा पारी पर भले श्रीर (मन्द) खराब हो जाते हैं। इस संसार में भले श्रवसर पर मित्र भी भले होते श्रीर बुरे पर बुरे हो जाते हैं। इस में दृष्टाना देते है कि चन्द्रमा यद्यपि (सुधा सदन) श्रम्टत का घर है तो भी वसु श्राठवें (८) खान पर बारहवें बार चीथे खान श्रश्नात् राशि पर मन्द (खराब) फल देता है। बैार (मन्द) प्रनेश्वर बुरा यह हो कर भी पाँचवें श्रादि खान पर ग्रभदायी होता है। ८२ के दीहे में श्रर्थ न जानने वालों की निन्दा कर यहाँ दिखलाया कि वे श्रधिकारी हो सकते हैं॥ ८३॥

#### नर बर नभ-सर बर सिलल बन-ज विनै विज्ञान। सु-मित सुक्तिका सारदा स्वाती कहिं सुजान॥१४॥

(नर) मनुखाँ में (वर) श्रेष्ठ जो मनुख से दि (नभ) श्राकाश में (सर बर) सुन्दर पे। खरा है उस के (सिलल) जल में (बन-ज) कमल रूपी बिनय नम्रता श्रीर विशेष श्रान है श्रीर श्रच्छी बुद्धि ही सीप है। से। यह किवता बुद्धि सरस्वती रूपी स्वाती नचन पा कर उत्पन्न होती है ऐसा ज्ञानी ले। कहते हैं। मे। तीरूपी किवता नररूपी सर से उत्पन्न होती है। इस में रूपक श्रलङ्कार स्पष्ट है। ८४॥

#### सम दम समता दीनता दान दया-ऽऽदिक रीत। देाख दुरत हर दरद दर उर वर विमल विनीत॥१५॥

(सम) दिन्द्र्य मन श्रहङ्कार श्रादि का त्याग, (दम) बाह्य विषय रूप रस गम्ध श्रादि से नेत्र जीम नाक श्रादि दिन्द्र्यों को श्रपने बग्न में रखना, (समता) सब जीवों में देशर व्याप्त है जान के सम बुद्धि रखना, (दीनता) श्रपने को नीचा समभ गुरु श्रादि से दीन रहना, देना, दया करना, श्रादि व्यवहारों से जिन, (दोख दुरत) जीवों के देशर विमुख रहना श्रादि श्रवगुन दूर होते हैं श्रीर (दरद) दुःख

तथा (दर) डर का (हर) हरण नाम हो कर के (डर) श्रन्त:करण निर्मल श्रीर (बिनीत) नम्र होते, वे माधु हैं श्रीर उन पर ईश्वर-रूप राम की मीन्न दया होती है। जहाँ "दोख दुरित" पाठ हो वहाँ दोष श्रीर पाप के। हर पीड़ा के। (दर) दर डालता चूर्ण कर नाम करता, ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ८५॥

#### धरम-धुरीन सु-धीर-धर धारन बर पर-पीर। धरा धरा-धर सम ऋचल बचन न बिचल सु-धीर॥८६॥

त्रनय । धरम-धुरीन, सु-धीर-धर, पर-पीर धारन वर, धरा, धरा-धर सम त्रचल, सु-धीर बचन न बिचल ।

धर्म ने भार ने। धारण करने में श्रेष्ठ बड़े धर्मी, बड़े धेर्यमान, दूसरे ने दुख को उठा लेनेवालें में बड़े, (धरा) पृथ्वी पर (धरा-धर) पर्वत ने ममान श्रचल, जिस की स्थिर बात कभी विचल मिया नहीं होती ऐसे ऐसे जन भिक्त ने योग्य होते हैं। ८६॥

#### चै।तिस के प्रस्तार में त्रारय भेद परमान। करहु सु-जन तुलसी कइत या विधि तेँ पहिचान॥१७॥

३४ चौतिश श्रचर (क से ले कर च तक) के भीतर सब श्रयों का भेद बर्णन किया है। तुलसी दास कहते हैं कि सज्जन बिदान साधु जन! श्राप इस रीति श्रद्ध के दारा इस भेद के। जानिये। यहाँ व्यञ्जन वर्ण लिया है श्रीर इन्द में प्रसार होता है उस के भेद से इन्द दनते हैं ॥ ८७॥

# बेद बिखम क-बरण सु-तर सतर राम की रीति। तुलसी भरत न भरि इरत भूलि इरहु जनि प्रीति ८८॥

(क बरण बेद) क-वर्ग का चौथा श्रचर घ श्रीर (बिखम) मुख्या तीन उस का श्रन्तिम न ले कर दोनों को मिलाने से घन प्रश्रा। घन मेघ संसार में जल को भरता है श्रीर फिर उस जल को नहीं हरण करता वैसे ही मेघवत् ग्र्याम वर्ण श्रीराम की मेघं से भी (सुतर) सुन्दर श्रीर (स-तर) श्रीप्र रीत है कि भनों को सब देते हैं श्रीर फेर नहीं लेते दस हेतु भूल कर भी राम के चरण से श्रपनी श्रीति को न (हर क्क) घटाश्रो। जहां "सु-तर," पाठ हो वहां उत्तम छच श्रर्थात् कन्य छच के समान उदार श्रर्थ करना चाहिये॥ ८८॥

## वन तेँ गुन कि जानिये ता तेँ दिग दिग तीन। तुलसी यह जिय समुक्ति किर जग जित सन्त प्रवीन ॥ ८८॥

बन प्रब्द के-न श्रीर (तीन गुन) सल, रज, तम तीनों गुणों में रज का र श्रीर तम का म खेकर तीनों को उलटा पढ़िये तो मरन इत्रा। प्रथम दिग नाम दश श्रीर दूसरे दिग नाम दिश इदें। ९० दिशा में मरन जान कर श्रीर इस मरन को मन में श्रवश्य होनेवाला समभ कर बुद्धिमान साधु जन संसार को जीतते हैं श्रर्थात् विषय भोगादि संसारी कामों से इच्छा हीन हो कर ईश्वर के भजन में जगते हैं जिस के कारण संसार से तर जाते हैं। जहाँ "बान्तें गुन कि जानिये ता-तें दिग दि द तीन" साठ हो वहाँ ब-कार से तीसरा श्रचर म श्रीर त-कार से (दि दिग) १९ वाँ श्रचर र, फिर (दृतीन) द-कार का तीसरा श्रचर न लेना श्रीर थोग करना तो सरन बना ऐसा श्रथं करना चाहिये॥ ८८॥

#### त्रन्द्र अनल निहँ है कहूँ भूठो बिना बिवेता। तुलसी ते नर समुभिहैं जिनहिँ ग्यान रस एक ॥१००॥

(षद्र) चम्द्रमा चे श्राकार क्रोड़ केवल म खिया श्रीर (श्रमल)
श्रीप्र नाम वैश्वानर के नर के। उलटा तो रन बना फिर तीनों
श्रीपरों को मिलाने चे मरन ज्ञशा। इस ब्रह्मक्प श्रविनाशी जीव का (कहूँ) तीनों काल में मरन नाश नहीं है केवल शरीर ही का नाश होता है यह कर्म भोगी प्राण एक श्वाकार को क्रोड़ कर कूपरे में जाता है परन्तु (बिना विवेक) जिन्हें ज्ञान नहीं है वे भूठ ही भरन मानते हैं। इस सिद्धाना को वेही समभौंगे जिन को एक तस्व ज्ञान है॥

दूसरा त्रर्थ। चन्द्र चन्द्रमा में (कहाँ) तभी त्रनल त्रिया नहीं है .
(त्रर्थात् चन्द्रसारूप इस सतसई ग्रन्थ में त्रियारूप कोई भी दोष जाहीं है) बिना क्यान के वियोगी लोग चन्द्र में भी त्रिया का त्रारोप करते हैं वैसे ही सतसई को जानना चाहिये त्रस्था चन्द्र सुख देनेहारे त्रिश्र त्रिया दुःखद के ई नहीं हैं के विख त्रक्षान से दुख सुख

होता है। इस को वेही लोग समर्भेंगे जिन्हें (गृह का दिया एक ज्ञान रस है)॥ १००॥

सत-सैया तुलसी संतर तम इर पर पद दैत।
तुरित श्रविद्या जन दुरित वर तुल सम करि लेत॥
१०१॥

॥ दित श्रीगोंखामितुलसीदासविरचितसप्तर्मतिकायां साद्धेत-वक्रोकिरसवर्णनस्त्राम व्यतीयः सर्गः॥०॥

थंद सतसर्द्र ग्रन्थ (सतर) श्री झं (तम) श्रेशान को (इर) नाश कर कें (पर पद) परंत्रहारूप राम को देती हैं तुरन्त श्रशानरूप पाप को नाश कर के (जन) भक्त जनों को बर श्रेष्ट श्री साधु जन के तुस्त्रं समान कर देती है ॥ १०१॥

॥ण। इति विदारिकतमंचित्रटीकायां हतीयः सर्गः॥॥॥

#### ऋय चतुर्घ सर्ग ।

#### चौदह चारि अठारहो पढ़े सुने का होद। तुलसी अपने राम कहँ जैँ। लगि लखे न कोद॥१॥

श्रन्वय। कोद जी लिंग श्रपने राम कहँ न लखे (तब लिंग) चौदह चारि श्रठारहो पढ़े सुने का होद।

तुलमी दाम कहते हैं कि कोई जब तक अपने राम को अर्थात् अपने खामी औरामचन्द्र को अथवा (अपने) आप को और (राम) अर्थात् परमेयर को न लखे तब तक चौदहो विद्या चारो उप-वेद और अठारहो उप-पुराण पढ़ने सुनने से क्या होता है अर्थात् कुछ लाभ नहीं होता। इक् यजु साम और अथर्वण चारे। वेद, शिचा कन्प याकरण इन्द निरुक्त और ज्योतिष क वेदाङ्ग, मीमांसा और न्यायमास्त्र पुराण और धर्मामास्त्र ये चौदह विद्या है। चौदह विद्या में आठारहो पुराण और चारो वेद भी आ गये तो फिर चार और अठारह मञ्द दोहे में वर्थ पड़े दस कारण किसी २ टीका में जो "चौदह विद्या चार वेद और अठारह पुराण" अर्थ किया गया है सो असङ्गत जान पड़ता है दस कारण "चार" मञ्च से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धव्वेद और स्थापत्यवेद (कल की विद्या) दन चारो उप-वेद्रों को खेना चाहिये और "अठारह" मञ्च से

(१) म्राहि पुराण (१) नरिमँह (३) स्कन्द (४) शिवधर्मा (५) म्राश्चर्य (६) नारद (७) किपल (८) वामन (८) वहण (१०) ग्राम्व (११) सौर (१२) पराग्रर (१३) भार्गव (१४) मारीच (१५) कालिका (१६) देवी (१७) महेश्वर (१८) पद्म दन १८ उप-पुराणें को लेना चाहिये। चौदह विद्या के विषय में श्लोक श्लीर एक दोहे में श्लाठारहो पुराणें के नाम।

त्रङ्गानि वेदाश्वलारे। मीमांसा न्यायविस्तरः।
पुराणं धर्माशास्त्रञ्च एता विद्याश्वतुर्दश्य॥
वेद वकार ब्रकार ह दो मकार दो भकार।
प ना त्र कु स्क ग सिङ्ग ये त्रष्टादश्य विस्तार॥

४ व त्रर्थात् विष्णु, वराह, वामन त्रीर वायु ३ व त्रर्थात् ब्रह्म, ब्रह्मवर्वे त्ते त्रीर ब्रह्माण्ड २ म. त्र॰ मार्कण्डेय त्रीर मत्य्य २ म. भागवत त्रीर भविष्यत् प. पद्म ना. नारद त्र. त्रिक्म क्त. कुर्म क्त. स्कन्द ग. गारूड त्रीर लिङ्ग पुराण ये १ प्राण है ॥ १॥

तन सुखाइ पञ्चर करें धरें रैन दिन ध्यान।
तुलसी मिटे न बासना बिना बिचारे ग्यान॥२॥

श्रन्वय । तन सुखाद पञ्चर करे रैन दिन ध्यान धरे तुलसी बिना ग्यान विचारे बासना न सिटै॥

ग्ररीर को सुखा कर (तप करते १ पञ्चर करें) हुडियाँ की ठटरी बना डाख़े श्रीर रात दिन धान ही में मगन रुद्दे तो भी (बिना ज्ञान बिचारे) ज्ञान का बिचार करने के बिना बासना श्रर्थात् संसारिक सुख की रच्छा नहीं मिटती॥ १॥

कल्प- हम्र को चिच लिखि की न्हें विनय इजार। बित्त न पानै ताहि से ँ तुलसी देखु विचार॥ ३॥

रिलमी-दास श्रपने मन श्रथवा किसी भक्त से कहते हैं कि (जैसे) कल्प उत्त का चित्र लिख कर कोई इज़ारों प्रार्थना करे कि सुभी धन मिले परन्तु (ताहि से वित्त न पार्वे) उस से धन नहीं मिलता यह बात बिचार कर देखों। श्रभिप्राय यह कि सुंकि के सुख्य कारण ज्ञान वा भिक्त के बिना वैदादि श्रध्ययन चित्र के समान हैं॥ ॥ ३॥

वैठि निसाऽऽगम निलै मँ हँ करे दीप की बात। तुलसी देखु विचार उर निह तम नेकु नसात॥४॥

(निषाऽऽगम निले मँह बैठि दीप की बात करें) दूषरा दृष्टाना देते हैं कि रात श्राने पर कोठरी में बैठ के दीये की चर्चा करे परन्तु (तम नेज़ निह नषात) श्रम्थकार जुक भी नहीं दूर होता है उसी प्रकार तुल्की-दास कहते हैं कि हृदय में विचार कर देखना चाहिये कि शास्त्रक्षणी दीपक की नेवल चर्चा करने से मोहक्षणी श्रम्थकार (श्रान क्षणी दीपक के हृदय में बलने के विना) दूर नहीं हो सका॥ ॥ ॥

यि इसन्दिर पुनि निकट कि आँगन अंसत सूरि। ते अति लघु तें लघु रइ बिनु समझे अति दूरि ॥५॥

#### प्रथम ज्ञान पच का श्रर्थ।

(ग्रह) त्रर्थात् मनुष्य को बरीरक्षण घर मिला है बीर उस में (छन्दरि) छन्दर भिक्त भी है (एनि किन निकट) त्रीर पण्डितक्षण कीव त्रात्मा भी उसी के समीप है (प्रांगन त्रम्हत मूरि) त्रीर त्रंगना किपी हर्य में त्रम्हत की जड़ ज्ञान भी है परन्तु (बिन समभी) विना भन्ती भाँति समभी (ते त्रित लघु तें लघु) वे त्रज्ञानी लोग कज़त कोटे से भी कोटे त्रीर (त्रित दूरि रहें) त्रत्यन्त दूरिखत रह जाते हैं।

#### दितीय जीकिक पच का श्रर्थ।

किसी मूर्ख मनुष्य के घर में परम सुन्दरी स्ती है त्रीर उस के समीप में जानी कि भी रहता है त्रीर घर के त्रंगने में सव पदार्थीं का देनेहारा कत्य द्रच का श्रह्णर भी है परन्तु वह गँवार इन के गूण को नहीं समभता इसी से वे इसे श्रित कोटे त्रीर दूर जान पड़ते हैं। श्रिभग्रय यह है कि परमेश्वर ने इस सनुष्य को जान मुद्धि सब कुछ दिया परन्तु यह उन को नहीं समभता इस लिये वे पूर्णफलदाई नहीं होते श्रयवा कोई सब वेद पुराण श्रास्त को जलटा करे परन्तु यदि उस वेद पुराण के उलटने पुलटने का फल जान भिक्त न छह तो सब निरर्थक है॥ ५॥

यह तन अनुपम अयन वर उपमा रहित सु-चैन। समुक्त रहित रिट पचि मरे करत सकल अध्येन॥ई॥

(यह बर श्रतुपम तन उपमा रहित सुचैन श्रयंन) यह श्रेष्ठ

खपमा हीन जिस की देवता भी इच्छा करते हैं ऐसा मनुष्य का मरीर श्रनुपम परमानन्द का घर है परन्तु (समुभ रहित सकल श्रधीन करत रिट पिच मरें) ज्ञान हीन होने के कारण सब विद्याश्रों को पढ़ कर रटता १ पच कर मर जाता है। श्रभिप्राय यह कि जीव खपमा रहित मनुष्य देह पा कर भी ज्ञान बीर भिक्त के बिना पढ़ते १ मर भी जाता है परन्तु सुक्ति नहीं पाता॥ ६॥

रसना-सुत पहिचान बिनु कहहु न कवन सुलान। जाने कोउ हरि-गुरु-क्रिपा उदित भये रबि-ग्यान॥७॥

जपर कई दोहाँ के दारा जीव के पास सब सुित की मामगी का रहना श्रीर वेदादि विद्याश्राँ का पढ़ना श्रादि दिखला कर श्रव उन उपार्थों के निष्फलता का कारण कहते हैं।

(कहड़ रमना सुत पहिचान बिनु कवन न सुलान) कहो (रमना सुत श्रयांत् जीभ से उत्पन्न) ग्रब्द (ग्रब्द ब्रह्म) को बिना पहचाने कौन मनुख नहीं भ्रम में पड़ता है? श्रयांत् सब ही भ्रम में पड़े हैं (रिब-ज्ञान उदित भये हिर गृह क्या को ज्ञाने) स्थ्यं ह्यी ज्ञान के द्वय में प्रकाशित होने से कोई कोई परमेश्वर ह्यी गृह की द्या से जानते हैं श्रयांत् संसार ह्यी भ्रम में नहीं पड़ते हैं ॥ श्रभिप्राय यह कि ग्रब्द को सब ही लोग सुनते हैं परन्तु उस के सुख्य श्राग्य को बिना जाने श्रज्ञान वा संसार ह्यों भ्रम में पड़े रहते हैं जब कोई परमेश्वर ह्यों गृह मिल कर स्थ्यं ह्यों ज्ञान का उपदेश करता है तब भ्रम ह्यों श्रभकार दूर हो जाता है। जपर के कई एक दोहों में दृष्टाना श्रीर ह्यां श्रवदार है ॥ ०॥

# वि-विध भाँति के। सब्द वर विघट न लट परमान। कारण श्रविरल श्रल श्रपि तु तुलसी श्रविद भुलान। ॥ ८॥

श्रम्यय । बर शब्द त्रि-विध भॉति केा, खट परमान, विघट न श्रिप तु श्रविरत्त श्रस्त कारण तुलसी श्रविद भुलान ।

श्रेष्ठ वह रसनासुत ग्रब्द तीन प्रकार का है (जा २१वें दोहे में अवणात्मक ग्रादि कहा है) त्रीर यह ग्रन्ट (विघट न) कभी घटता नहीं (लट) यदा वर्तमान है कारणक्रप है अथवा (लट परमान बिघट न) श्रर्थात् जैसे टुटे श्रीर समने दोनों प्रकार ने नेश एक में बुभ कर खट पड़ जाता है श्रीर फिर क्टता नहीं उमी प्रकार विधि-निषेध-मय बाणी का श्रलगाना कठिन है श्रीर कारण वा बीज खरूप है बीर (त्रविरत्त) श्रखण्ड (श्रपि तु) श्रीर निश्चय कर (श्रल) सब सामर्थ युत्र है। तुत्तमी दाम कहते हैं कि (त्रबिद) जा लोग दम प्रब्द के कप का ठीक २ नहीं जानते हैं वे ही (भुलान) इस मंगार की जाल में भूले इये हैं। जा शब्द ब्रह्म का जान चुका है वह मुक्त ही सकता है। जहाँ "त्रल पियत तुलमी त्रबिध भुलान" पाठ हा वहाँ बिधि निष्धमय दोनें प्रकार के शब्दों का (पियत) सुनते इये मनुखलीग "श्रविध" निषंध वाणी में भूल गये हैं अर्थात् जिस के। निषेध समभना चाहिये उसे विधि श्रीर जिसे विधि समभना चाहिये उसे निषेध सम्भ लिये हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये। यह पाठ उत्तम है।। ८॥

#### द्रिग-भ्रम जा बिधि होत है कौन भुकावत ताहि। जानि परत गुरु-ग्यान तें सब जग सन्सय माँहिं॥ १॥

(जा बिधि तें द्रिग भ्रम होत है सब जग मन्सय माँहिं जानि परत ताहि कौन भुलावत) जिस प्रकार किसी को दिशा भ्रम हो जाता है जीर सब संसार संशय मय देख पड़ता है तो उसे कौन भुलाता है श्रथात् के दि नहीं भुलाता के वल उस की बुद्धि में ऐसा भ्रम पड़ जाता है कि उसे यह नहीं जान पड़ता कि किधर कौन दिशा है। परन्तु (गुरू ग्यान तें जानि परत) को दे श्रेष्ठ मनुष्य वा उस का गुरूजन उसे बताता है कि श्रमुक दिशा इस श्रोर है तब उसे जान पड़ता है। वैसी ही दशा इस जीव की है जा श्राप से श्राप ऐसे भ्रम में पड़ा इस्त्रा है कि बिना गुरू के उपदेश कूटना कठिन है। श्रभिप्राय यह कि जैसे को दे भूल से पश्चिम चला जाता है श्रीर जानता है कि में पूर्व जा रहा हाँ। बीच में किसी बुद्धिमान ने उसे बता दिया कि पूर्व इधर है तब उस के कहने पर वह पूर्व की चला, वैसे ही बिना गुरू के लोग विषय सुख में भूले हैं ॥ ८॥

#### कारण चार विचार वर वरन न अपर न आन। सदा सोउ गुन-देाख-मय लखिन परत विनु ग्यान॥१०॥

८वें दोहे में दिशा श्रम में पड़े भनुष्य के ममान जीवें का विधि निषेध-मय बाधी में श्रलना दिखा कर श्रब श्रखने का कारण बताते हैं।

श्रन्वय। चार कारण श्रान न, बरन बर कारन न, (किन्तु) न चार विचार, मोज मदा गुन-दोख-मय बिनु ग्यान न लखि पड़त।

(चार कारण त्रान न) दिशा भ्रम होने के चारे। दिशा कारण हैं त्रीर कुछ नहीं उमी प्रकार (बरन बर कारण न) उत्तम बाणी त्रर्थात् शास्त त्रादि इस जीव के भ्रम होने के कारण नहीं हैं परन्तु चार त्रर्थात् चाह विचार सुन्दर विचार का न होना कारण है क्योंकि वह भी विचार सदा सर्वदा (गुन-दोख-मय) भला बुरा दो प्रकार का है त्रीर बिना उत्तम ज्ञान के नहीं जाना जाता॥

दितीय अर्थ (चार बर बिचार न अपर चार बरन बिचार कारण, आन न) चारे। श्रेष्ठ दिशाश्राँ का बिचार न होना श्रेष्ठ दिशाश्राँ का बिचार न होना श्रेष्ठ चार बरन श्रयांत् व्राह्मण चिचय श्रादि श्रयवा चारू सुन्दर बरण श्रचर शास्त्र श्रादि स्नम होने के कारण हैं श्रेष दूमरा नहीं क्योंकि शास्त्र विधि निषेध के भेद से सदा गुण दोष युक्त हैं श्रेष बिना ज्ञान के जाने नहीं जाते॥

श्रयवा-ब्राह्मण श्रपने कर्म के। न जान कर श्रपने जाति के
श्रिमान से तरना चाहे चित्रय समर्भ कि मैं राजा हूँ दूसरे का
शासन करता हूँ मेरे लिये भजन नहीं है, वैश्व श्रपने धन के मद मैं
रहे शुद्र श्रपना कर्म कोड़ दूसरा कर्म करे ते। ये चारो श्रपने रु
अस मैं पड़े कहे जा सकते हैं ॥ ९०॥

यह करतब सब ताहि के। जेहि तें वह परमान।
तुलसो मरम न पाइहें बिनु सद-गुरु-बर-दान॥११॥
यह श्रव स्नम होना उसी (रामहृप परमेश्वर) का करतब है जिस

से वह त्रर्थात् वेदादिक प्रमाणिक समभा जाता है तुस्ति। दास कहते हैं (बिन सद-गुर-बर-दान मरम न पार हैं) कि बिना त्रच्छे गुर के वरदान रूपी उपदेश के जीव की इस का भेद नहीं मिलेगा। त्रभि- प्राय यह कि जीव को त्रपने करत्व में भ्रम झन्ना इसी से वह संसार की जान में बन्धा है सदगुर मिलें ते। ढूट जाय॥ १९॥ द्रिग-स्रम-कारन चारि ते जानहिं सन्त सुजान। ते कैसे लखि पाइ हैं ने वहि बिवस सुलान॥ १२॥

(स्जान मन्त ते चारि द्रिग-भ्रम-कारण जानत) ज्ञानी सज्जन लोग उन दिशा-भ्रम वा ज्ञान-भ्रम के चार श्रर्थात् चारे। दिशा श्रथवा चारे। वर्षों के श्रिभानी हो कर श्रपने कर्म से हीन होने के कारणों वा चारे। वेदरूपी कारणों को जानते हैं। (जे वहि बिबस भुखान ते कैसे लखि पादहैं) परन्तु जे। संसारी लोग उन्ही चारे। में बेसस हो कर भ्रम में पड़े हैं वे (बिना गुरू के) कैसे जान सकोंगे॥ ११॥

#### सुख-दुख-कारन से। भये उरसना को सुत बीर। तुलसी से। तब लखि परद करें किया बर घीर॥१३॥

(बीर से रसना के सित सख-दुख-कारण भयो) प्रवल वही बाणी सुख श्रीर दुख का कारण इन्हें तुल मी दास कहते हैं कि (बर धीर) बड़े श्रेष्ठ धेर्यवान सन्त लेग जा दया करें तब वह जान पड़ेगी। श्रीभप्राय यह कि विधि-निषेध वाका-जाल में पड़ा इन्ना जी तब वहीं कट सकता है जब साधु-लेग वा सब के खामी रामचन्द्र रस पर द्या करें ॥ १३॥

#### श्रपने खादे क्रूप महँ गिरे जथा दुख होइ। तुलसी सुख-द समुझि हिये रचत जगत सब केाइ॥१४॥

११वें दोहे में वेद के कर्ता ही को बाणी में अम कराने का कारण कहा था सो अब "अपने खोदे" श्रादि से उस का खण्डम दस हेतु करते हैं कि देशद दोषी नहीं हो सकता॥

(तुलसी सब कोर हिथे सुखद ससुभि कूप रचत) तुलसी कहते हैं कि संसार में सब लोग श्रपने मन में सुख देनेहारा जान कर कूश्रां खोदते हैं परन्तु (जया) जैसे श्रपने खोदे इत्ये कूप में गिरने से दु:ख होता है वैसी ही दशा रस जीव की है कि श्रपने ही किथे कम में फस-कर दुख सुख पाता है॥ ९४॥

#### ता विधि तेँ अपनो विभव दुख-द सुख-द करतार। तुलसी काउ काउ सन्तवर कीन्हे विरचि विचार॥१५॥

(ता बिधि तें त्रपनो बिभव बिरचि दुख कीन्हा) उसी प्रकार से त्रपने एयर्थ को बढ़ा कर दुख किया। (तुलसी को उर सन्तवर बिचार बिरचि सुख करतार कीन्हे) परन्तु तुलसी दास कहते हैं कि कोई र साधु-जन उत्तम विचार कर के त्रपने उस एयर्थ को सुख का करनेहारा वा देनेहारा बनाते हैं। त्रभिप्राय यह कि जीव त्रपने किये ज़र्थे कूपक्षी कर्म वा बाणी में गिर कर दुख भोग रहा है जा कोई साधुन्यों के उपदेश त्रीर सङ्गति से उत्तम बिचार पूर्व्यक कर्म करता वा विधिभय वाणी के त्रतुसार चलता है बहु सुख पाता है। जहाँ

"दुख सुख दे करतार" पाठ हो वहाँ श्रपने विभव में भूल कर लोग जैसा कर्मा करते हैं वैसाही (करतार) ईयर (दुख सुख-दे) उन्ह दुख श्रीर सुख देता है ऐसा श्रर्थ करना श्रन्का होगा॥ १५॥

#### रसना ही के सुत उपर करत निरन्तर प्रीति। तेहि पाळे सब जग लगेउ समुद्र न रीति ऋरीति॥१६॥

सर्वदा लोग (रसना ही के सुत उपर) वेद शास्त्र श्रादि बाणी में प्रेम करते हैं (तिह पाके सब जगलगं उ) श्रीर बिचार करते १ उन्हीं के पीके सब संसार लगा है परन्तु (रीति श्ररीति) किस कर्म करने की विधि श्रीर किस का निषेध है दसको नहीं समभा। श्रभिप्राय यह कि शास्त्र के विचार से जब ठीक २ कर्म का ज्ञान हो तो सुख हो सकता है परन्तु ठीक २ ज्ञान होना कठिन है। जहां "करत करन तर प्रीति" पाठ हो वहां कान से श्रायन्त प्रेम करते हैं एसा श्रथं कहना चाहिये॥ १६॥

#### माया मन तेँ ईस भनि ब्रह्मा विश्व महेस। सुर देवी श्री ब्रह्म लौँ रसना-सुत उपदेस॥१७॥

(माया-ईस ब्रह्म तें ब्रह्मा विश्व महेस श्री देवी सुर मन लीं रसना सुत उपदेस भनि)।

माया के खामी परमेश्वर से ले कर ब्रह्मा विष्णु शिव देवी देव कीर जीव तक वाणी के पुत्र अर्थात् शब्द के उपदेश को कहते हैं अर्थात् शब्द के द्वारा सब खोग उपदेश देते हैं। अभिप्राय यह कि वेद धर्मशास्त्र पुराण श्रादि सब शब्दमय है श्रीर देव स्विष श्रादि के उपदेश से भरे हैं।

दितीय श्रर्थ। माया मन ईश्वर श्रादि मब (रमना-सृत उपदेश भिनि) बाणी के द्वारा वर्णन किये जाते हैं जहाँ "माया मन जिव हैस भिनि" पाठ हो वहाँ जीव ईश श्रर्थात् ब्रह्म का श्रंभ है परन्तु मन माया उस का मन माया के श्रधीन इत्रा इसी दोष से जीव भ्रज्ता ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश देव देवी सब वेदादि में (भिनि) वर्णन करते हैं ऐसा श्रर्थ करना। यह श्रर्थ श्रीर पाठ पहले से उत्तम है॥ १७॥

बर्न धार बारिध ऋगम के। गम करद ऋपार। जन तुलसी सत-सङ्ग-बल पाये बिसद बिचार॥१८॥

श्रवरक्षि ससुद्र (श्रगम) श्रमेय श्रधात् श्रयाह श्रीर (श्रपार) श्रनना है (को गम करद) दस का पार कौन पा सकता है? (तुलसी जन) सीता राम खन्मन के भक्त लेग (सत-सङ्ग बल) सज्जने। की सङ्गति के बल से (बिसद बिचार पाये) निर्मल विवेक पा कर (गम करद्र) पार पाते हैं ॥ ९८॥

गिष्ठ सु-बेल विरलद समुद्रि बिह्न मे अपर हजार। काेटिन बूड़े खबर निहँ तुलसी कहि बिचार॥१६॥

(बिरलद समुभि सु-बेल गहि) बक्तत थोड़े लोग दस बाणीक्षी समुद्र को समभ कर दस का पार पाये हैं त्रथवा (समुभि सु-बेल गहि) ज्ञानक्षी सन्दर मसुद्र के तट पर पहुंचे हैं। (अपर हजार विह मे)
परन्तु और दूसरे इज़ारों लोग जिन्हों ने अब्द ससुद्र को नहीं
समभा। वे वह गये (तुलसी विचार किये खबर नहिं केटिन बूड़े)
तुलसी दास ने विचार किया है कि कड़ोरों मनुख्य विचार करते ह
इस अब्दक्षी ससुद्र में डूब कर मर गये पता न लगा अभिप्राय यह
कि ज्ञानप्राप्ति, कियाकलाप, जपतप करते ह बद्धतेरे मर विलाये,
पर न तरे। परन्तु भित्तक्षी दृढ़-नाव की आआ जिक्कों ने की, वे
श्रीप्रक्षी बन्धन से कूट गये इस से रामभित करना-ही तरने का
सहज जपाय है। १८॥

स्रवम सुनत देखत नयम तुलत न विविध विरोध। कहह केहि केहि मानियें केहि विधि करिय प्रवेष॥ ॥ २०॥

(खबन सुनत) कान सुनता है वा कान के दारा लेग सुनते हैं (नयन देखत) श्राँख देखती है वा श्राँख के दारा लेग देखते हैं श्राँख के दारा सुन नहीं सकते श्रीर कान के दारा देख नहीं सकते (तुलत निबिध विरोध) दन देगि दिन्हियों में ना श्रनेक प्रकार का विरोध है से मिटता नहीं कहा किस की र माने कान की वा श्राँख के। श्रीर (केहि विधि प्रवेध करिय) किस प्रकार धीरज धरें वा श्रान पार्वे। श्रीभप्राय यह कि सुनते है कि सर्व्वयापी परमातमा एक है श्रीर देखते हैं कि सब का श्रातमा श्रपनी र भरीर में श्रन्तम स्वान साथ है तो इन दोनों में से किसे माने ॥

दितीयार्थ। अवण प्रब्द से अति प्रधात् वेद लेना वेद में यह सुनने में त्राता है कि यह त्रात्मा ब्रह्म रूप है। नेव से त्रनेक विरोध देख पड़ता है ऋषात् ऋग्नि जल का विरोधी है, मिंह हाथी का विरोधी है। विस्नी मूचे की विरोधिनी स्नार सर्प नकुल इत्यादि जीवाँ में बीर देव देता श्रादि देवयोनियाँ में भी विरोध देख पड़ता है। कहिये किसको मार्ने ? चैार कीं कर बोध हो ॥ २०॥

#### स्रवना-ऽऽत्मकध्वन्या-ऽऽत्मक बर्ना-ऽऽत्मक विधि तीन। चि-विध सबद् अनुभव अगम तुलसो कहहिँ प्रवीन॥२१

(तुलसी प्रबीन तीन विधि सबद कहहिं) तुलसी दास श्रयवा सीता-राम लद्भाण के भन्न कवि लोग तीन प्रकार के प्रबद्ध कहते हैं, श्रर्थात् एक जा साष्ट्र सार्थक सुन पड़े, दूसरा ध्वन्यात्मक श्रर्थात् जा श्रस्यष्ट म्टरङ्गादि के ग्रब्द के समान हो त्रीर तीसरा श्रकारादि श्रचरों से बना वर्णाताक । इन तीनों प्रकार के प्रब्दों का (श्रतुभव त्रगम) ज्ञान होना बद्धत कठिन है ॥ २९ ॥

### कइत सुनत श्रादिष्टिं बरन देखत बरन-विद्यीन। द्रिस्यमान चर-श्रचर-गण एकिं एक न सीन॥ २२॥

श्रुम्बय । कहत सुनत श्रादिष्टिं बरन, देखत बरन बिहीन, दृख्यमान चर श्रचर गन एकहिं, एक खीन न। कहने सुनने में सब के प्रथम कारण श्रर्थात् ब्रह्मा श्रपनी देवजाति वा ब्रह्मा के रूप में हैं। पुरन्तु (देखत) देखने में वा उन के त्रीर परिते। को विचारने में (बरन-बिहीन) गुणहीन देख पड़ते हैं। बिष्णु बीर शिव की श्रित से अल्पश्रित हो कर कई वार अम बीर मोह में पड़े हैं। अध्या (श्रादिहिं कहत सुनत बरन, देखत बरन बिहीन) श्रादि ब्रह्म कहने वा वर्णन करने में बीर सुनने श्र्यात् गुणानुवाद के सुनने में (बरन) रूप वा रङ्ग युक्त है श्र्यात् सगुन है परन्तु देखने से वा विचारने से रूप रङ्ग रहित श्र्यात् निर्गुण है। संसार में जा चर श्रचर दो प्रकार के जीव देख पड़ते हैं सा सब भी (एकहिं एक न लीन) श्रापस में विरोधी प्रत्यच है ॥ २१॥

पाँच भेद चर-गन विपुत्त तुलसी कहहिँ विचार। नर पसु खेदज खग किमी वुध जन मत निर्धार॥२३॥

(तुससी विचार विपुत्त चरगन, नर, पसु, खेदज, खग, क्वमी पाँच भेद कड्डिं व्य जन मत निर्धार)।

तुल्लभीदास विचार कर सम्पूर्ण (चर) चलनेवाले जीवाँ में मनुख, पशु सिंह श्रादि, खेदज श्रर्थात् चीलर श्रादि पसीने से उत्पन्न होनेवाले, पची, श्रीर कीड़े मकोड़े पाँच भेद कहते हैं जिन को पिछत लेश श्रपने मत से जानेंगे॥ २३॥

श्रति विरोध तिन महँ प्रवल प्रगट परत पहिचान। श्राचार गति श्रपर नहीं तुलसी कहहिँ प्रमान॥२४॥

(तिन महँ त्र्ति प्रवस विरोध प्रगट पश्चिम परत) उन सब चर जीवों में बड़ा बखवान विरोध प्रगट देख पड़ता है त्रर्श्यत् मनुख खगादि पशुक्रों को मारते व्याचादि पशु मनुखों को मारते चौर गिद्धादि पची की उँ मको उँ न्नादि को खाते दिखाई पड़ते हैं। (खावर गांत न्नपर नहीं) त्रचर न्नर्थात् द्यचादि की भी दूसरी गांति नहीं देख पड़ती न्नर्थात् वड़े द्यचें का कोटे द्यचें को दबाना न्नादि बिरोध दन में भी खचित होता है तुलसीदास दस का प्रमाण कर के न्नर्थात् सच सच कहते हैं॥ १४॥

रेाम रेाम ब्रह्माण्ड प्रभु देखत तुलसी-दास। बिनु देखे कैसे केाउ सुनि मानै बिसुन्त्रास॥२५॥

(तुलिमी-दास प्रभु रेाम रेाम ब्रह्माण्ड देखत) कि तुलिमी-दास श्रयवा भक्त लेाग ईश्वर (राम) के विराट खरूप के रेाम २ में ब्रह्माण्ड देखते हैं (कोड बित देखे सुनि कैसे बिसुश्रास माने) कोई बिना देखे सुन कर कैसे विश्वास कर सकता है॥ २५॥

बेद कहत जहँ लगि जगत तेहि तेँ ऋलग न आन। तेहि ऋथार बेबहरत लखु तुलसी परम प्रमान॥२६॥

(परम प्रमान) बेद कहत जहुँ लगि जगत तेहि मधार) इस विषय मैं बड़ा भारी प्रमाण वेद कहता है कि जहाँ तक लोक हैं उसी विराट रूप राम के श्राश्रय में हैं अर्थात् सब का श्राधार वही है (तुलसी लखु तेहि तें श्रलग न तेहि श्रधार बेंबहरत) तुलसी दास देखते हैं वा श्रीर भन्नों से कहते हैं कि तुम लोग देखों कि सम्पूर्ण जगत विराट रूप राम से श्रलग नहीं हैं उसी के श्राश्रय से जगत का स्ववहार पलता है।। २६॥

#### सरखप स्त्रप्रत जाहि कहँ ताहि सुमेर श्रस्य । कहेउ न से। समुद्यत श्रमुध तुलसी बिगत विवृद्य ॥ २७ ॥

जिस के। सरसे। देख पड़ती है अथवा सरसे। इत अन्तरातमा समभ पड़ता है उस के खिथे सुमेद पर्वत के समान महान विराट खरूप राम असभ हैं अर्थात् नहीं देख पड़ते (तुलसी से। अबुध कहेंख न समुभत) तुलसी दास कहते हैं वह अज्ञानी कहने अर्थात् समभाने पर भी नहीं समभता वह बिलज्ञण मूर्ख है अर्थात् जिस से जत्मझ छत्रा है पाला जाता है उस के। नहीं पहचानता ॥ २०॥

#### कइत चौर समुझत चौर गइत तजत कछु चौर । कहे सुने समुझत नहीं तुससी चति मति बौर॥२८॥

कहता कुछ श्रीर है श्रीर सममता कुछ श्रीर है श्रर्थात् वाणी से कहता है कि संसार श्रमत्य है परन्तु उस में जानने योग्य परमेश्वर के। न समम कुछ श्रीर ही व्यवहार के। सहा समम लेता है, श्रीर ही कुछ ग्रहण करता श्रीर श्रीर ही कुछ त्याग करता है श्र्म्थात् संसारी माया श्रीर संसार के विभव के। जे। त्यान करने के योग्य है यहण करता है श्रीर परमेश्वर श्रीर उस के नाम श्रान्ति बैराग्य श्रादि के। जे। ग्रहण करने के योग्य हैं त्याग करता है तुलसी दास कहते हैं कि बुद्धि का ऐसा छोटा है कि कितना कहो सुनो पर नहीं सकमता श्रथवा सनी ऊर्द (श्रुति) वेद को कहता है परन्तु उस के ठीकर सारांस को नहीं सममता॥ १८॥

#### देखें करद श्रदेख दव श्रन देखें विसुश्रास। कठिन प्रवस्ता भाइ की जस कहँ परम पियास॥२८॥

जा बात यह जीव देख रहा है उसे अन देखी सी कर देता है अर्थात् देखता है कि यह संवार और हमारा भरीर अनित्य बार नश्चर है "परन्तु इन पर इतना कम धान देता है कि माना अन देखा कर देता है और जिस बात को नहीं देखा उस में बिश्वास करता है (अथवा रामरूप परमेश्वर को इस सृष्टि में अपने प्रभाव से फैला इत्या देखता है तो भी अन देखा सा हो जाता है) और कुटुम्बादि से भावी सुख जिस का इसने नहीं देखा है उस में बिश्वास करता है। आहा! माया का कैसा प्रवल प्रताप है कि (जल) विषय सुख की (जा स्वा स्व्या के समान नश्वर है) बड़ी लालसा रहती है। अभिप्राय यह कि यद्यपि जीव इस संवार के बिभव का देखता है कि चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरा पाख है तो भी जैसे स्वा धूप में जल के स्वम से अपनी प्यास का मान करने के लिये दौड़ते फिरते हैं वैसे ही यह विषय सुख की लालसा के पीछे बावला हो रहा है॥ १८॥

#### साइ सेमर सोई सुत्रा सेवत पाइ वसन्त । तुलसी महिमा मेाह की विदित वेखानत सन्त॥३०॥

जैसे सेमर ने फल ने। सुन्दर देख कर मारे मोह ने सुगा उस की सेवा करता है परना फल पकने पर उस में चाँच मारता है ते। भूमा निकलता है तब म्रपने भ्रम पर पहताता है। फिर बयन्त ध्रुत माने पर वही सुगा पहली बात भूख कर उसी सेमर के फल की सेवा करता है ऐसी ही दम्मा इस जीव की है कि मंबारी सुख दु:खमय होने के कारण सेमर के फल के समान है तिस का यह सेवता है बीर मन्त का दु:ख पाता है तो भी विषय का पीका महीं कोड़ता तुलसी दास कहते हैं कि मोह का सामर्थ बिदित है ऐसा साध लोग भी बर्णन करते हैं ॥ २०॥

### सुनत स्वन देखत नयन सन्सय समन समान। तुस्ती समता असम भी कहत आन कहँ आन॥३१॥

कान से सुनता श्रीर श्राँख से देखता है तो भी इस का सन्देह जम राज के समान बड़ा दृढ़ है श्रथवा (संसय समन) सन्देह का श्रान्त होना (समान) जैसा का तैसा ही रह जाता है श्रथीत् दूर नहीं होता तुलसी दास कहते हैं कि (श्रसम समता भी) श्रसमान श्रथीत् संसार श्रीर विषय सुख श्रादि जा टेढ़ा है से इस के समान श्रथीत् सीधा जान पड़ता है श्रथवा (श्रसम) एक संख्या विशिष्ट श्रदेत मार्ग सम श्रथीत् देत के समान जान पड़ता है इसी कारण (श्रान कहँ श्रान कहत) नाश होनेवाले संसार के। सत्य समभता है।

श्रभिप्राय यह कि जैसे सुम्मा सेमर के फल के। मदा फल सममता है वैसाही यह जीव भी संसार श्रीर विषय सुख के। सत्य जानता है जहाँ "सुनें उद्यवन देखब नयन "पाठ हो वहाँ कान से सुना कि वह बड़ी सुन्दर है ते। श्राँख से उस के। देखने की दक्का छई (संसय- सुमन) तब श्रच्छे निर्विकार मन में संस्थरूप यम (समान) समाया कि श्रव किस भाँति उस से मिलूँ। इस प्रकार विषय सुख भोगी जीव के जिये (श्रसम) बिस्द्ध कर्मा (समता भौ) श्रच्छा उत्तश्रा ऐसा श्रार्थ करना चाहिये॥ ३९॥

#### बस हा भौ ऋरि हित ऋहित से। ऽपि न समुद्रत हीन। तुलसी दीन मलीन मति मानत परम प्रवीन॥ ३२॥

१ (हा श्रित्वस श्रहित भव हित समभत तुलसी से मितिहीन मिलीन दीन श्रिप परम प्रबीन मानत) (हा दित करें) बड़े कर की बात है काम कोधादि शतुश्रों के बश हो कर श्रस्यकारी विषय सुख का सुख कारी मित्र समभता है तुलसी दास कहते हैं कि यह जीव ऐसा बुद्धिहीन, दूषित, दुखी भी हो कर श्रपने के। बड़ा बुद्धिमान मानता है ॥

१ दितीयार्थ—(हा वस श्रहित श्रिर परम हित समभत सेपि
प्रवीन मितहीन मिलीन न मानत) कष्ट के वस हो कर वस्ताः
ग्रहस्ती के जाल में प्रमाने हारे होने के कारण श्रमकुल कारी
संसारी धनदारादि ऐश्र्यं के। श्रित मकुल दायक मिष समभता है
वह दारा श्रादि चतुर कुटुम्न भी जब यह छद्धा श्रवस्ता वा रेगगिद्दि
के कारण बुद्धिहीन दीन श्रीर दोषी हो जाता है ते। हसे नहीं
मानता श्र्यात् दस का श्रादर भाव नहीं करता। जहां "वस ही"
पाठ हो वहां उस जन की (ही) हदय काम क्रोध खेन्स श्रादि श्रिर
के वश्र हम्मा ऐसा श्रथं करना चाहिये॥ ३२॥

#### भटकत पद ऋदैतता ऋटकत ग्यान गुमान। सटकत वितर्न तेँ विद्युटि फटकत तुख श्रभिमान॥३३॥

(श्रद्देतता पद भटकत) श्रद्देत श्रधात् सम्पूर्ण सिवदानन्द परब्रह्मा खरूप है इस सिद्धान्त में भटकता श्रधात् सन्देश के कारण विश्वास नहीं करता (ग्यान गुमान श्रटकत) श्रीर यह संसार सवा है इस ज्ञान के श्रिभमान में (फँसा इत्रश्ना) चूर है (बिहिट वितरन तें सटकत) इठ कर के दान से भागता है श्रथवा वि विशेष रूप से तरन जा सुन्ति वा भिन्त उस से दूर रहता है (तुख श्रभिमान फटकत) भूसा रूपी श्रभिमान का श्रोसाता है श्रथात् श्रात्माभिमान में भूठ ही श्रपने का मग्न रखता है ॥ ३३॥

## जा चाइत तेहि बिनु दुखित सुखित रहित तेहि है।य। तुलसी से। अतिसय अगम सुगम राम तें हे।य॥ ३४॥

जिस की यह चाहता है अर्थात् संसारी ऐअर्थ, विषयसुख, अथवा जप तप आदि कामना पूरी करनेहारे काम, वा वह सुन्दरी जिस के रूप की प्रभंसा इसने सुनी है। उन के विना यह दुखित है। (तेहि रहित सुखित होय) परन्तु बस्तुत: उन के न रहने से यह जीव सुख पाता है यदि यह किसी बस्त की कामना न करे ते। सुखी रहे। तुलसी दास कहते हैं कि से। अर्थात् इस जीव का कामना रहित होना आत्यना दुस्ताध्य है केवल रामचन्द्र की द्या से सुसाध्य होता है ॥ ३४॥

#### मातु पिता निज बालकहिँ करहिँ दृष्ट उपदेस। सुनि माने विधि त्रापु जेहि निज-सिर सहे कलेस॥३५॥

जैसे किल्पत (वाम-पन्थी) देवता की पूजा करने हारे माता पिता त्रपने बालक के। उसी त्रपने मिथ्या दृष्ट देव की पूजा का जिस प्रकार का उपदेश करते हैं उसी प्रकार उन के लड़के बाले उसे सुन कर मान लेते हैं त्रीर जन्म भर उस किल्पत देवता की पूजा का क्षेत्र त्रपने शिर पर ढोते रहते हैं वैसी ही दशा दस जीव की है।

त्रभिप्राय यह कि संसार को परम्परागत सत्य समझ के इस के व्यवहार में पच मरते हैं॥

दितीयार्थ। माता पिता अपने बालक को इस जगत के ऐसे अच्छे अभिलियत काम का उपदेश देते हैं जिन से बद्धत काम निकले। (जिह उपदेस सुनि आपु विधि निज-सिर कलेस सहै) जिस प्रकार (जल में सैन करनेहारे लक्षी-नारायण का यह उपदेश सुन कर कि आप कमल पर बैठिये) आप ब्रह्माजी ने अपने शिर पर मधुकेंटभ के उपद्रव का दुख उठाया वा सृष्टि की रचना का दुखदाई भार अपने शिर लिया जिस से आज तक नहीं कूटे ते। संसारी मनुख कों कर कूट सकता है। ३५॥

## सब से । भेंचा मनाइबा भेंचा हान की आस। करत गगन का गेडुआ सा सठ तुलसी-दास॥ ३६॥

तुलसी-दाम कहते हैं (मो मठ भलो होन की श्राम मब साँ भलो मनाइबो गगन को गेंडुश्रा करत) वह मूर्ख पुत्र जिम को पिता ने भठें वाम पन्य की देवता की पूजा का उपदेश दिया या श्रपने कल्यान होने की श्राशा से सब बस्तुश्रों की भलाई मनाता है श्रीर श्राकाश को गेड़वा कर रहा है श्रथात् जा श्रान्यक्ष कुक नहीं है उस की गेड़वी बनाता है।

श्रभिप्राय यह कि उस की देवता वा दृष्ट पदार्थ ही भूठा ठहरा तो उस से भलाई की क्या श्रामा हो सकती है दूस लिये मूर्ख पुत्र श्रमभाव काम कर के व्यर्थ श्रपने को दुखी करता है ॥ २६॥

बिल मिसु देखत देवता करनी समता देव। मुरु मारि ऋविचार रत खारय साधक रव॥ ३०॥

(श्रविचार रत साधक देवता विल मिसु सुए मारिखारथ देखत)
श्रविवेक में पड़ के हिंसा-शील वह मूर्ख साधक श्रपने दृष्ट देवता के।
बिलदान वा पूजा देने के बहाने से म्हतक तुल्य पश्च को मार कर
श्रपने प्रयोजन को देखता है श्रर्थात् देवता के नाम पर पश्च मार
कर श्राप खा जाता है। (समता एव देव करनी) सच पूक्तिये तो सब
जीवें को श्रपने समान जानना श्रयवा सब पदार्थों को राम-मय
देखना ही देवता का काम है श्रर्थात् जो सब को श्रपने समान
जानता है वह श्राप देवता के तुल्य है किसी जीव की हिंसा करने से
रामचन्द्र प्रसन्न नहीं होते (श्रिहंसा परमो धर्मः) किसी को मनसा
वाचा कर्मणा पोड़ा न देना यही बड़ा धर्म है॥ ३०॥

विना बीज तर एक भव साखा दल फल फूल। के। बर्ने अंतिसय अमित सब विधि अकल अतूल॥३८॥ (बिना बीज एक तर भव) बिना बीचे के त्रर्थात् किसी के बिना उत्पन्न किये टच रूप एक परमेश्वर (राम) श्राप से श्राप इत्ये ब्रह्मा विष्णु महेश श्रादि उन की शाखा श्रपर देवता पत्र श्रीर लोकादि फल पूल इत्ये उस का बर्णन कौन कर सकता है श्रायना श्रनना है श्रीर सब प्रकार से श्रमणनीय श्रीर श्रन्पम है॥

दितीयार्थ। (बिना बीज) जैसे कलम बिना बीज होता है वैसे ही माया की महिमा से बिना बीज एक भव तर यह संसारक्षी वृद्ध इन्ना न्नर्थात् वेदान्तियों के मत से केवल आन्तिमय न्नेर ग्रून्य होने के कारण इस संसार को बिना बीज का वृद्ध कहा है (त्रितसय न्नित न्नकल साखा दल फल फूल को बरने) जिस में किमी की कारीगरी काम नहीं कर सकती न्नीर जिस के इतने न्नधिक कर्मक्षी ग्राखा पत्ता फल न्नीर फ्ल इये कि वर्णन करना न्नसभव है सब प्रकार से न्नसङ्ख न्नीर न्नतुपम हैं ॥ ३८॥

#### सुक पिक मुनि गन बुध विबुध फल श्रासित श्रति दीन। तुलसी ते सब विधि रहित से। तरु तासु श्रधीन॥३८॥

वच पर पची रहते हैं इस वच के (बिब्ध बुध मुनि सुक पिक गन) देवता पिखत स्विष सुगा और कोकिल के भुष्ड हैं जो संसारक्षी वच के कर्मक्षी फल के ऋधीन हो कर बड़े दीन हैं ऋथीत् अब कोई मंसार में आ कर उत्तम कर्म आदि करता तब देवता आदि की पदनी पाता है तुलसी दास कहते हैं कि वे शुक पिक ऋशाद सब बिधानों से हीन है अर्थात् उन का इस वस पर कुछ त्रधिकार नहीं है त्रीर वह मंगारक्षी छच उस रामक्ष परमेश्वर के त्रधीन है।

महाँ "तुलसी ते सब बिरद हित" पाठ हो वहाँ (ते सब) वे सब शुक पिक त्रादि सुनिगन (तासु हित बिरद) उस ब्रह्मरूप राम के त्राज्ञाकारी वा प्रिय जस वखाननेहारे हैं जिस के त्रधीन वह दन्न है॥ ३८॥

#### का निहँ सेवत श्राइ भव का न सेइ पिछताय। तुलसी बादिहँ पचत है श्रापुहिँ श्रापु नसाय ॥४०॥

(श्राद्द को भव नहिँ धेवत) जन्म पा कर कौन इस संसार को नहीं धेवता श्रीर धेवा कर के नहीं पक्ताता। तुलसी दास कहते हैं कि धर्घ ही (श्रापुहिँ श्रापु पचत नसाय है) श्राप से श्राप मारे दुःख के गल कर नष्ट हो जाता है। श्रीभिप्राय यह कि इस भूठे संसार में जो फँसा सो श्रपने कर्म की जाल में पड़ कर श्रनेक जन्म मरन के दुःख में पचता रहता है॥ ४०॥

#### कहत विविध फल विमल तेहि लहत न एक प्रमान। भर्म प्रतिष्ठा मानि मन तुलसी कथत भुलान॥४१॥

उस को अनेक प्रकार का निर्मल फल बताते हैं परन्तु प्रमाणक्ष्य एक फल भी कभी नहीं पाते हैं। (तुलसी मन भरम प्रतिष्ठा मानि) तुलसी दास कहते हैं कि अपने मन में भ्रम से फल पाने का आदर मान कर (भुलान कथत) भ्रल से कहते फिरते हैं।

जहाँ "बर्दत न एक प्रमान" पाठ हो वहाँ (एक प्रमान बहत न)

किसी के प्रमाण पर नहीं चलते ऋषीत् कहने की तो कहते हैं कि भास्त्र में अनेक प्रकार जप तप के फल लिखे हैं परन्तु श्राप उस के श्रतुसार नहीं करते। मन में श्रपनी प्रतिष्ठा श्रीर भय के लिये भूठे हीं कहते हैं ॥ ४९॥

### म्निग-जल घट भरि बिविध-विध सीचैत नभ-तरु-मूल। तुलसी मन इरखित रहत विनहिँ लहे फल फूल॥४२॥

(बिबिध बिधि घट म्हग-जल भरि नभ-तह-मूल सीँचत) संसार में विश्वास करनेवाला श्रनेक प्रकार के घड़ों में म्हग त्वणाहियी जल भर के श्राकाशहियी दृज्ञ की जड़ को सीँचता है श्रीर तुलसी-दास कहते हैं बिना फल फूल पाये मन में प्रसन्न रहता है।

श्रयवा स्रत श्रादि की पूजारूपी जल को श्रपने इदय में भर के नभ-तर भूठे विश्वासरूपी श्राकाश टच को सींचते हैं श्रीर जो भी श्रज्ञानी ही बने हैं तथापि मन में प्रसन्न रहते हैं ॥ ४२॥

#### सोऽपि कहिं हम कहँ लहेउ नभ तर के। फल फूल। ते तुलसी तिन तें विमल सुनि मानहिं सुद मूल॥४३॥

(सोऽपि कहिं इम नभ-तर को फल फूल कहें लहें छ। निश्चय है कि स्नत पूजारी संगरी स्नम में पड़ के कहता है मैं ने त्राकाश दस्त के फल फूल को पाया त्रीर वे जा उस की बात को सन कर उसे त्रानन्द की जड़ समभते हैं उस से भी निर्मल हैं त्र्र्यात् त्रीर त्रिधक स्नम में पड़े हैं ॥ ४३॥

## तेऽपि तिनहिँ जाँचहिँ बिनय करि करि बार इजार। तुलसी गाडरि के ढरन जाना जगत बिचार ॥४४॥

श्रीर दूसरे इजारों बार उन मिथा-विश्वासकों से प्रार्थना कर के माँगते हैं कि इस को भी बताइये कि जिस से पूजा कर के फल पावें तुलसी दास कइते हैं कि भेड़ की चाल के समान संसार का विचार है॥

श्रभिप्राय यह कि जैसे श्रागे चलनेवाली एक भेड़ी यदि क्रूँएँ में जावे तो उस के पीके सब भेड़ी क्रूँएँ में जा गिरती हैं वैसे ही भेड़िया-धसान संसार के विश्वासकों का है॥ ४४॥

#### सिस कर सग रचना किये श्रति सेाभा सरसात। स्वरग सुमन श्रवतन्स खल चाइत श्रचरत्र बात॥४५॥

चन्द्रमा की किरणें की माला बना कर पहिन्ने से श्रायन श्रोभा होती है परन्तु ऐसी माला का बनना ही श्रमभव है ऐसा ही संसार में विश्वास करने हारा मूर्ख श्राकाश के फूल का श्रवण बनाना इस श्रायन श्राञ्चर्य बात को चाहता है। जहाँ "कहँ सोभा सरसात" पाठ हो वहाँ क्या सोभा हो सकती श्रश्वात् नहीं हो सकती ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ४५॥

तुससी बेास न बूभाई देखत देख न जोइ। तिन सठ के। उपदेस का करब संयाने लेाइ ॥४६॥

तुसारी दास कहते 'हैं कि जो (बोस न बूभई) वाणी को नहीं समभता

श्रीर देखता इश्रा भी नहीं देखता है (स्याने सोह तिन सठको का उपदेस करक) बुद्धिमान लोग उन महामर्खीं को क्या उपदेश कर सके है ।

श्रभिप्राय यह कि जो कोई इस मंसार को श्रीर किल्पित देवताश्रीं की पृजा को श्रमत्य जान कर भी नहीं कोड़ना चाहता उस से कौन कड़ा सकता है ॥ ४६ ॥

#### जा न सुनै तेहि का कहिय कहा सुनाइय ताहि। तुलसी तेहि उपदेस हीँ तासु सरिस मित जाहि॥४०॥

जे। नहीं सुनता उस से क्या कहना श्रीर क्या सुनाना श्रर्थात् कहना-सुनना दोनों व्यर्थ हैं तुलसी दास कहते हैं कि जिन की बुद्धि उन्ही के सदृश है वे ही लोग उन को उपदेश देते हैं ॥४०॥ कहत सकल घट राम-मय तो खोजत केहि काज। तुलसी कहँ यह कुमति सुनि उर आवत श्रति लाज॥४८॥

(सकल घट राम-मय कहत तो केहि काज खोजत) कहते हैं कि
रामचन्द्र घट २ व्याप्त हैं तो फिर दूमरी ठोर उन्हें खोजने क्या जाते
हैं (यह कुमित सिन तुलसी कहँ उर श्रित लाज श्रावत) यह
कुबुद्धि सुन कर तुलसी दास का श्रपने मन में बड़ी लज्जा श्राती है
श्रभिप्राय यह कि—जब श्रपने ही घट में राम हैं तो वहाँ हों खोजना चाहिये श्रीर दूसरी ठोर भटकना केवल शूर्खता हैं॥ ४८॥

#### श्रलख कहाँ देखन चहाँ ऐसे। परम प्रवीन । तुलसी जग उपदेस होँ बनि बुध श्रबुध मलीन ॥४८॥

(ऐसो परम प्रबीन श्रलख कहिं देखन चहिं) ऐसे बुद्धिमान (बड़े मूर्ख) हैं कि जिस राम को श्रलख श्रर्थात् देखने के श्रयोग्य कहते हैं उस का देखना चाहते हैं (मलीन श्रवुध वुध बनि जग उपदेस ही) ऐसे श्रधर्मी श्रीर श्रज्ञानी खेंग ज्ञानी बन के संमार के। उपदेश देते हैं ॥ ४८॥

#### हहरत हारत रहित बिद् रहत धरे श्रिभमान। ते तुलसी गुरुश्रा बनहिँ कहि दतिहास पुरान॥५०॥

(बिद रहित हहरत हारत (तथापि) श्रिममान धरे रहत) विद्या-हीन होने के कारण हहरत थक जाते हैं श्रर्थात् जिस बात के। खोजते हैं बह नहीं मिलती तब थिकत हो कर भी श्रिममान धरे ही रहते हैं तुलसी दास कहते हैं कि (किल में) ऐसे लोग श्रा कर पुरानी कथा कह कर जगत के गृहू बनते हैं।

श्रभिप्राय यह कि — किल्पत भृत प्रेतादिकों की पूजा करनेहारे कुछ धिद्धि न पा कर भी श्रा कर लोगों के पाम यह पुरानी कथा निकालते हैं कि मेरे पिता या गुरु श्रमुक देवता की पूजा वा बिलदान से बड़े सिद्ध इतये थे, यदि तुम लोग करो तो वैसी सिद्धि श्रवश्य पाश्रोगे॥

कोई कोई इतिसाम पुराण श्रादि शब्द का महाभारत श्रादि

इतिहास कीर भागवत ऋदि पुराष ऋषं करते हैं सो ऋसक्रम जान पड़ता है क्योंकि तुलसी-दास बैष्णव थे, वे क्यों इतिहास पुराण की निन्दा करेंगे। यहाँ पुराने दितहास से पैतीसवें दोहे में कहा परम्परा-गत इष्टदेव का मिथ्या-उपदेशक्षणी इतिहास समभाना चाहिये॥ ५०॥

#### निज नैनन देखत नहीं गद्दी श्रांधरे बाँह। कहत नोइ बस तेहि श्रधम परम इमारे नाँइ॥५१॥

श्रापनी श्राखें से तो देख नहीं पड़ता दूसरे श्रन्थे की बाँष पकड़ा (श्रधम मोद बस कहत हमारे। नाँह परम ) नीच श्रम में पड़ कर कहता है कि हमारे उपदेशक खामी वा देवता बड़े हैं। श्रीभग्राय यह कि श्रज्ञानी गुरू के श्राश्रे में पड़ कर संसार में विश्वास किया। इसी से चौरासी योनि का श्रीधकारी इत्रा॥ ५१॥

#### गगन बाटिका सीँचहीँ भरि भरि सिन्धु तरक । तुलसी मानहिँ माद मन ऐसे ऋधम ऋभक्त ॥५२॥

(सिन्धु तरङ्ग भरि १ गगन बाटिका सीँचहीँ) संसारक्ष्पी भूठे ससुद्र के श्रमिलावक्ष्पी तरङ्गाँ से जल भर कर श्राकाशक्ष्पी मिथ्या बाटिका को सीँच रहे हैं। तुलसी दास कहते हैं कि ये ऐसे नीच श्रीर निजर हैं कि मिथ्या से भी मन में श्रानन्द मानते हैं॥ ५२॥

द्रिखद करत रचना विष्टिर रक्त-रूप सम तूल। विष्टग वदन विष्ठा करत ता तें भये। न तूल ॥ ५३॥ ये मिथ्या विश्वासी (द्रिखद विहरि रचना करत) पत्थल पर बड़े सिंह का चित्र बनाते हैं जिसका रङ्ग रूप ठीकर सिंह के तुखा होता है, परन्तु पची उसके मुख में बीट कर देता है, दस से सिंह के पराक्रम की तुलना उस में न इर्द्र।

श्रभिप्राय यह कि यद्यपि वे लोग श्रपने मिथ्या देवता को ईश्वरवत् समभ के बिल श्रादि देते हैं परन्त वह निर्जीव होने के कारण उस पत्ती के। भी नहीं मार सकता श्रीर श्रपने भर्तों के मनोर्थ का पूरा करना ते। दूर रहा।

दूसरा त्रर्थ परमेश्वर ऐसे त्रपने भक्तों के त्रधीन हैं कि भक्त-जन पत्थल काट कर उस पर देवता का रङ्ग रूप सब उसी के तुल्य बनाते हैं त्रीर सुख में पत्ती बीट कर जाता है तो भी उस भक्त से रूठते नहीं ऐसे दयालु हैं। पहले त्रर्थ में (वि) विश्रेष हिर सिंह त्रर्थ किया गया। दूसरा त्रर्थ पहले से श्रच्हा जान पड़ता है ॥ ५३॥

# चाइ तिहारी श्राप तें मान न श्रान न श्रान। तुलसी कर पहिचान पति जा तें श्रिधक न मान॥५८॥

(तिहारी चाइ श्राप ते श्रान) ह्य श्रपनी दृष्का की श्राप श्रयीत् श्रापने ही श्राह्मा से (श्रान) लाओ पूरी करो (श्रान न मान) श्रीर दूसरे को न मानो, तुलसी दास कहते हैं (पित) श्रपने खामी राम का पहचार कर (जा तें श्रधिक श्रान मान न) जिस से श्रिधक श्रीर को न सानना श्राहिये॥ श्रीभिपाय यह कि यदि तुम श्रपने राम को श्रपने घट में ढूंड़ के जन से श्रपनी रच्छा पूरी कराश्रोगे तो श्रीष्ठ फल पाश्रोगे नहीं तो देशर उधर भटकते रह जाश्रोगे॥ ५४॥

#### श्रातम बाध विचार यह तुलसी कर उपकार। काउ काउ राम प्रसाद तेँ पावत पर-मति पार ॥५५॥

(तुलमी जपकार) (इतु) यह म्रातम विचार कर। कोज २ राम प्रमाद तेँ पर मित पार पावत)।

तुलसी दास ने जगत के उपकार के लिये यह श्रातमा के ज्ञान का बिचार किया। कोई २ श्रीराम चन्द्र (रूपी गुरू) की क्रपा श्रीर पर-मति श्रर्थात् उत्क्रष्ट बुद्धि वा भिक्त से इस बिचार के पार जायँगे।

श्रीभप्राय यह कि इस ग्रन्थ में गोसाँई जी ने श्रात्मज्ञान का वर्णन किया है परन्तु उस का यथार्थ बोध श्रीरामचन्द्र श्रीर गुरू की दया के बिना नहीं हो सकता ॥ ५५॥

# जहाँ तोख तहँ राम हैं राम तोख नहिँ भेद। तुलसी देखि गहत नहीं सहत विविध विधि खेद॥५६॥

जहाँ मन्तोष है वहाँ श्रीरामचन्द्र रहते हैं क्योंकि मन्तोष श्रीर राम में कुछ भेद नहीं है परन्तु मंगार के मनुख्य लोग इस बात को देख कर भी मंतोष को नहीं यहण करते इमी से वे श्रनेक प्रकार का दु:ख सहते श्रर्थात् भोगते हैं ॥ ५६ ॥

# गा-धन गज-धन बाजि-धन श्रीर रतन-धन खान। जब श्रावत सन्तीख धन सब धन धृरि समान॥५७॥

संसार में गी, हाथी, घोड़ा त्रादि पशु श्रीर श्रनेक प्रकार के रहीं की खान हैं परन्तु दन सब धनों से सन्तोषक्ष्पी धन बड़ा है क्योंकि जब सन्तोष मन में श्राता तो श्रीर धन मट्टी के समान हो जाते हैं॥ सबों के रहते यदि सन्तोष न इत्रा तो सब व्यर्थ हैं। जिस के पास कुठ नहीं है वह सी इपया चाहता सीवाला हजार हजारवाला लाख चाहता है श्रीर बद्धत धन श्रीर जन होने पर भी दक्का पूरी नहीं होती, जब सन्तोष होता है तभी दक्का पूर्ति श्रीर सुख होता है॥५०॥

# कुथि रिट श्रटत विमृद्ध स्तर घट उद घटत न ग्यान। तुस्ती रटत इटत नहीं श्रतिसय गत श्रीमान॥५८॥

भ्रः — (बिमृह लट कुथि रिट श्रयत ग्यान घर न उद घरत (तो भी) तुलसी श्रतिसय श्रीसमान गत स्टत नहीं रटत रहत ॥)

(सन्तीष कर के रामक्यी गुरु को प्रमन्न करना छोड़ संसारी) मूर्ष खल कूथता श्रीर रटता छत्रा दधर उधर भटकता है परन्तु श्रात्म-श्वान ऐसा दुर्लभ है कि उस के इदय में नहीं श्वाता तुलसी दास कहते हैं कि तो भी मूर्ष जन श्वभिमान के वश हो कर हारता नहीं बरन रटता रहता है ॥

जहाँ (कथि रति) पाठ है वहाँ स्त्री पुत्रादि में प्रीति का वर्षत्र करता चौर (विमूद खट) मूर्खें में वर्तमान हो के चहदार से भर के तीर्थादि में फिरता रहता है श्रीर पुराणादि के (हटत नहीं रटतं रहत) पाठ से हटता नहीं रटता श्रधात् घोखता रहता है (घट ग्यान न उद घटत) तो भी रामक्ष्प परमेश्वर की भिक्त से हीन होने के कारण उस के हृदय में ज्ञान नहीं श्राता। ऐसा श्रध करना चाहिये॥ ५८॥

#### भू सुजङ्ग गत दाम भव का मन विश्वि विधान। ता तन बरतमान जत तत तुलसी परमान॥ ५१॥

न्न ॰-(दाम गत भुजङ्ग भव मन का विधान विद्धि, तुलसी जत तो तन बरतमान तत परमान)।

श्रमि पर पड़ी माला ऋषात् रस्ती में जैसे साँप का श्रम होता है वैसा ही तुभ को दस भूठे संसार में सत्यता का श्रम होता है, दस को द्व ऋपने मन की (बिधान) कल्पना माच (बिद्धि) जानो। तुलसी दास कहते हैं कि जब से तेरा भरीर इत्या है तभी से तुभ को श्रम इत्या है और रहेगा॥

श्रभिप्राय यह कि माला श्रन्थेरे में जिम प्रकार सच सुच साँप जान पड़ती है उसी प्रकार यह जगत भी श्रज्ञान रूप श्रन्थेरे में सत्य भाषमान होता है बस्ततः सत्य नहीं है

जहाँ "दाम भव काम न बिबिध बिधान" पाठ हो वहाँ यह माला है सर्प नहीं है जिसी प्रकार यह श्रम है संसार नहीं है बीर श्रमेक प्रकार की कामना भी (न) भूठी है, कुछ है नहीं, ऐसा श्रम्थं करना चाहिये॥ ५८॥

#### भोडर सुक्ति बिभव पड़िक मिन गित प्रगट लखात। मिन भोडर श्रिप सुक्ति ते बिलग बिजानत तात॥६०॥

त्र ॰-तात, भोडर सुक्ति गत पड़िक मिन विभव प्रगट खखात (परन्तु) भोडर त्रपि सुक्ति मिन तें विखग विजानत ॥

त्रव दूसरा दृष्टान्त देते हैं कि हे थारे! जैसे त्रभरक त्रीर सीपी
में (भ्रम से) चाँदी रत्नादि ऐश्वर्य प्रगट देख पड़ता है परन्तु (भ्रम
दूर होने पर) त्रभरक त्रीर सीप मिण रत्नादि ऐश्वर्य से त्रलग हैं ऐसा
ज्ञान होता है तैसे ही दस संसार में सत्यता का भाष होता है परन्तु
त्रात्मज्ञान होने पर त्रभरक त्रीर सीपीक्ष्पी संसार की मूटाई तथा
रत्नक्ष्पी त्रात्मा की सचाई प्रगट हो जाती है। परन्तु जैसे जिस
पुरुष के मन में मर्प चाँदी त्रीर रत्न का गये हैं उस को दूर से बार २
देखने पर भी रस्ती सीपी त्रभरक में जम से पूर्वीक तीनों पदार्थ (न
रह कर) भी सच सुच देख पड़ते हैं वैसे ही जिस के मन में संसार की
सत्यता काई है उस को (यह मूटा हो कर) भी सचा ही जान पड़ता है॥

जहाँ ''भव डर सुकि बिभव पड़िक मन गत" पाठ हो, वहाँ तेरे मन मैं संसार जो सत्य जान पड़ता है से। सीप मैं चाँदी के ऐश्वर्य के भ्रम के समान है ऐसा ऋष्य करना चाहिये॥ ६०॥

राम-चरन-पहिचान विनु मिटी न मन की दौर। जनम गवाँये बाद्हीँ रटत पराए पौर॥ ई१॥

रामचन्द्र के चरणः का सचा पहिचान न होने के कारण मन की

(दौर) श्रभिलावा न मिटी दूसरे श्रधात् कोटे २ राजा बाबू देवता बीर तीर्थों में रटता २ (बादहीं) वार्थ जना को विता दिया॥

श्रीभप्राय यह कि जब तक तुभी परमेश्वर की भिक्त वा ब्रह्मज्ञान न होगा तब तक द्व चाहे कितना भी क्रोटेर देवताश्री की पूजा श्रीर तीर्थ ब्रत कर पर तुभी परम गति न मिलेगी॥

श्रीधरखामी भागवत की टीका में लिखते हैं \* कि चाहे तप करें परवत से गिरें ती घीं में फिरा करें वेद पुराण पड़ा करें यज्ञ किया करें श्रीर बाद बिबाद किया करें परन्तु बिना विष्णु (रूप राम) के संसार से नहीं कूट सकते ॥ ६९॥

# सुनै बरन मानै बरन बरन बिलग निहँग्यान। तुलसी सु-गुरु-प्रसाद-बल परै बरन पहिचान॥ ६२॥

(बरन) त्रचर सुन पड़ता है वही माना जाता है वही ज्ञान खरूप है तुलसी दास कहते हैं कि उत्तम रामरूप गुरू की क्रपा के बस से बरण त्रचररूप ब्रह्म पहिचाना जाता है॥

श्रभिप्राय यह कि श्रचरमय शब्द होता है जिस को सुन कर लोग मानते हैं। वेद के मन्त्र भी श्रचर ही के हैं श्रीर श्रचर ही उद्यारण किया जाता है॥

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्व्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चाममान् ।
 यजन्तुं यागैर्विवदन्तु वादैर्घरिं विना नैव खर्तिं तरन्तु ।

दितीयार्थ। श्रथवा वरन शब्द में क्षेषः मान कर शास्त्र विधि निषेधमय वाणी श्रर्थ किया तब कान से सुनता है मन से उस वाणी को मानता है श्रीर शान श्रीर शास्त्र की वाणी में भेद नहीं है . दायादि श्रर्थ हो सकता है॥ ६२॥

# बिटप बेलि गन बाग के माला-कार न जान। तुलसो ता बिधि विद्विना करता राम सुलान॥ ६३॥

त्र ॰-बाग के बिटप बेलि गन, माला-कार न जान तुलसी विद बिना (जन) ता विधि करता राम भुलान॥

जिस प्रकार से बंगेचे में के कोटे २ टच श्रीर बेस-बूटे श्रादि श्रपने सीचनेहारे माली को नहीं जानते तुलसी दास कहते हैं उसी प्रकार से जन ज्ञान के बिना श्रपने कर्ता श्राह्माक्रप श्रीरामचन्द्र को भूल गया है। श्रथना माली सब टच श्रीर फलों को लगाता पर यह नहीं जानता, कि किस टच में कैसा फूल-फल लगेगा वैसा ही ज्ञान के बिना जीवातमा परमेश्वर को भूल गया है॥ ६३॥

## करतब हीँ सेाँ करम है कह तुलसी परमान। करनहार करता सोई भोगे करम निदान॥ ६४॥

पाप पुष्य त्रादि जो मनुष्य की करनी हैं उन ही को तुलसी दास कम कहते हैं त्रीर उन का करनेहारा कर्ता कहाता है यह प्रमाण है कि वहीं त्रपने ग्रभाग्रुभ कर्म को भोगेगा ॥ श्रभिप्राय यह कि यदि ह्य पाप पुष्णादि कर्म न करेगा तो कर्ता न कहावेगा तेरा श्राह्मा यद्यपि निर्विकार है तो भी देहा-ऽभिमानी होकर कर्म करता है इसी से बार २ जना खे कर उन के फख को भोगता है जब गुह को क्या से तुभी श्राह्म-ज्ञान होगा तब संसार के बन्धन से कूटेगा ॥ ६४॥

## तुलसी लट पद तें भटक श्रटक श्रिप तु निष्टं ग्यान। ता तें गुरु-उपदेस बिनु भरमत फिरत भुलान॥६५॥

श्र०-(श्रिप तु तुलसी निह ग्यान लट पद ते श्रटक भटक) तुलसी कहते हैं कि द्व निर्विकार है (श्रिपतु) किन्तु ज्ञान नहीं होने के कारण (लट पद) वर्तमान स्थान श्रथात् संमार वा श्रपने श्ररीर में श्रटक कर भटक हरा है इसी कारण विना श्रस्के गृह के उपदेश के श्रस से भ्रम में पड़ा इश्रा फिरता है।

श्रयवा (लट पद ते भटक श्रटक) बाल की लट के समान उर्भा-इश्रा ग्रभा-ऽग्रभ कर्म में पड़ा इश्रा भ्रला है ग्रभा-ऽग्रभ कर्म की जाल में बे-हाल हो रहा है गृह के उपदेश के बिना भ्रम में पड़ा है॥६५॥

# च्याँ बरदा बनिजार के फिरत घनेरे देस। खाँड भरे भुस खात है बिनु गुरु के उपदेस॥ ईई॥

जैसे पीठ पर खाँड़ लादे बनजारे का बैल अनेक देश र फिरता है श्रीर भूसा खाता है वैसे ही अच्छे गृह के उपदेश के बिना मनुख खाँड़क्पी आत्मा को शरीर में लिये दु:खक्सी वा विषय सुखक्सी भूसा बुका रहा है और इस संसारक्यी वा चौराशी योनिक्यी देश में घूम रहा है ॥ ६६ ॥

बुध्या बारत ऋनय पद ख ऽपि न पदारश लीन। तुलसी ते रासभ सरिस निज मन गनिष्ट प्रबीन॥६०॥

श्रनीति पथ में पड़ कर (बुध्या बारत) बुद्धि की त्याग देता है तो भी श्रपने को पण्डित समभता है (खऽपि न पदार्थ जीन) श्रपना पदार्थ जो पर-मात्मा है उस में जीन नहीं है।

श्रथवा (स्व श्रिप पदाग्ध न जीन) श्राप भी श्रयथ ब्रह्मरूप पदार्थ में तत्पर नहीं है।

तुलसी-दास कहते हैं कि ऐसे लोग (रासभ सरिम्र)गदरे के समान हैं परन्तु अपने मन में अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं ॥ ६०॥

कइत विविध देखे विना गहत अनेक न एक। ते तुलसी खन हा सरिस वानी वदहिँ अनेक॥६८॥

त्र - बिना देखे विविध कहत त्रनेक गहत, एक न, तुलसी हा स्वन सरिस त्रनेक बानी वदहिँ॥

जिन बातें को कभी नहीं देखा उन को श्रनेक बार कहते हैं श्रीर श्रनेक बातें को लेते है परन्तु एक मुख्य बात को नहीं खेते तुल भी-दास कहते हैं कि हा बड़े खेद की बात है वे कुत्ते के समान सफ़त भूकते हैं।

यदि खनहाँ को एक पद मानो तो उस का ऋषं कुत्ता मारनेहारा चाण्डाल हो सकता है। जहाँ "सोनहा" पाठ हो वहाँ सोना मारने-

वाले सुनार के ममान हैं जैसे सुनार मोना पुराने के लिये श्रापस में अनेक बोली वालते हैं वैसे ही श्रपने बुमने के लिये ये श्रनेक बेद श्रास्त्र सुनाते हैं पर किसी का ठीक भेद नहीं पाते हैं।

# विनु पाये परतीत ऋति करत जयारय हेत। तुससी अवुध अकास इव भरि भरि मूठी खेत॥ ई९॥

विषय भोग से सबा सुख कभी पाया नहीं परन्तु बड़ा विश्वास
उस के पाने में करता है तुलसी-दास कहते हैं कि श्रज्ञानी के
समान श्राकाण को भर मूठी पकड़ना चाहता है जो बात श्रमकाव है।
श्रथवा बिना फल पाये भी कुदेवताओं में बिश्वास करता है
श्रीर सबी प्रीति करता है वह श्रबूम (श्राकाण) श्रून्य ही को मूठी में
भरता है इस कारण कूके हाथ का कूका ही बना रहता है। ६८॥

#### बसन बारि बाँधत बिहारि तुलसी कौन बिचार। हानि लाभ बिधि बोध बिन होत नहीं निर्धार॥७०॥

तुल्सी-दास कहते हैं कि इठ कर के कपड़े में जल बाँधता है इम बिचार की क्या प्रसंगा हो सकती है ? बुराई भलाई की रीति के ज्ञान के बिना निश्रय नहीं होता कि किस से लाभ श्रीर किस से हानि होगी।

श्रधवा किस कर्म, किस देव की पूजा वा किस मन्त्र से लाभ होता है किस से हानि इत्यादि के बिधि प्रकार को बिना जाने जा मन्त्र साधने में लगते है उन की सिद्धि का कुछ निश्चय नहीं होता वरन बीर उसटा-परिश्रम व्यर्थ जाता है ॥७०॥

## काम क्रोध मद खाभ की जब खिंग मन में खान। का पिख्ति का मूरखी दाेेेे एक समान॥ ७१॥

जब तक मनुख के मन मैं काम कोध श्रद्धार श्रीर लोभ श्रादि भरे हैं तब तक चादे पण्डित वा मूर्ख हो परन्तु दोनें समान हैं। श्रभिप्राय यह कि वेद पुराण के पढ़ने का मुख्य फल कामादि श्रमुश्रों को जीत कर श्रातमा का पहिचानना है सो न इस्था तो मूर्ख

भौर पण्डित में क्या भेद है।

ष्यया काम की खान सुन्दर स्ती, क्रोध की खान ईर्षा हेष, श्रष्टद्वार की खान विद्या सुन्दरता श्रादि श्रीर लोभ की खान लाभ धन श्रादि में जब तक मन लगा रहे तब तक पण्डित श्रीर मूर्ख होनें समान हैं। पण्डित होने का फल तो यही है कि इन में मन न दे॥ ७९॥

# उत कुल की करनी तजी इत न भजे भगवान। तुलसी श्रधवर के भये ज्याँ वधूर के पान॥ ७२॥

श्रव तुलसी-दास इस दोहे में कचे साधुश्रों का वर्णन करते हैं जा विना ठीक ठीक ज्ञान ऊचे ग्टहस्थी कोड़ कर मूड़ सुड़ा लेते हैं ॥

उधर श्रपने कुल की मर्यादा श्रयांत् वर्णाऽऽश्रम धर्म को छोड़ कर साधु इत्ये श्रीर द्रधर साधु के कर्म श्रयांत् रामरूप परमेश्वर के भजन में भी मन न लगा तो ऐसे लोग श्रधबर श्रयांत् बीच के हो जाते हैं जैसे बधूर का पत्ता श्रयांत् बवण्डर के बीच में उड़ता सन्ना पत्ता न श्रमि का न श्राकाण का किसी ठौर का नहीं। न जन से ग्रहस्थों का धर्म इत्र्यान साधुत्रों का। प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति दोनोँ पथों से अष्ट इत्रथे॥ ०२॥

# कीर-सरिस बानी पढ़त चाखन चाइत खाँड़। मन राखत बैराग मई घर मई राखत राँड़॥७३॥

त्रव तुलसी-दास इस दोहे में ऐसे पिएडत वा साधुका वर्णन करते हैं जो त्रपने मन त्रौर इन्द्रियों को बन्न में न ला कर पाषण्ड से वेदादि का पाठ करता त्रौर त्रपने को साध दिखलाता है।

सुगों के समान बिना समभी वेदादि का पाठ करते हैं श्रीर खाँड़ रूपी सुक्ति को पाना चाहते हैं मन बैराग के काम में लगाते हैं श्रीर घर में रॉड़ रखते हैं ऐसे पण्डित श्रीर साधु बड़ी निन्दा के पात्र हैं ॥

२—प्रथवा सुगों के सदृग्न बोली बोलना चाहते परन्तु खाँड़ खाते श्रीर मन बैराग में रख कर घर में रॉड़ रखते हैं। श्रभिप्राय यह कि जैसे मधुर बाणी का बिरोधी खाँड़ है वैसे ही बैराग्य का बिरोध करने हारी स्त्री है। ये न घर के इत्ये श्रीर न बैराग्य के इत्ये ग्रहस्त्री श्रीर साधुपन दोनों से गये॥

# राम-चरन परचे नहीं बिनु साधुन-पद नेह। मूड़ सुड़ाए बादहीं भाँड़ भये तिज गेह॥ ७४॥

मन्तों ने चरन में प्रीतिन होने के कारण जिन की रामचन्द्र के चरण का कान न इस्त्रा ऐसे साधुत्रों के मूड़ मुड़ाने से आहर भी साभ नहीं है क्योंकि वे बना बनाया घर होड़ कर अष्ट श्रयवा हंगी के योग्य भाड़ हो गये हैं श्रयात जिस प्रकार भाड़ खोगों को रिभाने के सिये श्रनेक नकल करते हैं भेष बदलते हैं वैसे ही ये साधु भी जोगी का भेष बना कर पुजाते हैं परन्तु जोगी का कर्म हन में नहीं है। जहाँ "बिन साधन" पाठ हो वहाँ श्रद्धा श्रादि भिक्त के उपायों से रहित श्रयं करना॥ ७४॥

# काइ भए बन बन फिरे जैं। बनि आएउ नाहिं। बनते बनते बनि गण्ड तुस्ती घर ही माहिं॥ ७५॥

तुल भी-दास कहते हैं कि बन बन फिरने से क्या हो सकता है यदि उस से परलोक न बने घर मैं रह कर भी श्रक्का कर्म करने से मनुख्य के दोनों लोक सुधर सकते हैं।

श्रभिप्राय यह कि यदि मनुष्य ने मन श्रीर काम क्रोधादि श्रमुश्रों को न जीता तो उस के बन में जा कर तप करने से कुछ भी लाभ नहीं है ग्रहस्थाश्रम में रह कर भी यदि सुकर्म करे तो उस का परलोक बन सकता है॥ ७५॥

## जा गति जानै बरन की तन-गति से। चतुमान। बरन-बिन्द्-कारन यथा तथा जातु निष्टं चान॥७६॥

जैसी दशा श्रचर की है श्रर्थात् श्रचर बिन्दुशों के योग से बनता है वैसी ही शरीर की भी जानना चाहिये जैसे बर्ण का कारण बिन्दु है वैसे ही शरीर इपी श्रचर के बिन्दु इप मन श्रीर इच्छा को भी कारण कहते हैं। श्रीभिष्राय यह कि जैसे फारसी में बिन्दु (नोख़ता) देने से श्रासर तुरना दूसरा हो जाता है वैसे ही श्ररीर में जैसी बासना ऊर्फ. वैसी ही उस की गति ऊर्फ श्रर्थात् विषय से विषयी श्रीर भिक्त से भक्त होते हैं ॥ ७६॥

# बरन-जाग भी नाम जग जानु भरम का मूख। तुससी करता है तु ही जानि मानु जनि भूस॥७०॥

(जग नाम बरन-जोग भी भ्रम को मूल जान तु ही करता है जानि मानु जनि भूल)

श्रचरों ही के मिलाने से जगत का नाम इत्रा श्रधीत् ज+ग के मिलने से जग बना दसे भ्रम का कारण समभी दस नाम का बनानेहारा हु ही है ऐसा जान कर मान ले श्रीर न भ्रल।

श्रभिप्राय यद कि जगत मिथ्या है केवल तेरे ही श्रम से सच जान पड़ता है श्रौर इस का नाम भी तुभी ने रक्खा है॥

दितीयार्थ—वर्ष (त्रचरम्) त्रर्थात् परब्रह्म त्रीर प्रकृति की दृष्टा से जग का नाम उत्था सो केवल दृश्यर की कीड़ा मात्र होने के कारण भ्रम का मूल है त्रीर दस का बनानेहारा परमात्मा का श्रंग तेरे ग्ररीर में वर्तमान जीवात्मा ही है ऐसा त्र निश्चय रख भ्रल मत॥ ७०॥

# नाम जगत सम समुभु जग वस्तु न कर चित चैन। बिन्दु गये जिमि गैन ते रहत ऐन के। ऐन॥ ७८॥

(जग नीम जगत सम ससुभु) जग संसार में नाम पाना नामी

होना—जगत ही के समान भूठा जानना चाहिये प्रर्थात् जैसे जगत
· अस है सह्य नहीँ है वैसे ही इस में नामी होना भी व्यर्थ है क्योंकि
प्रना को जुक्क भी न रहेगा।

श्रधवा जगत शब्द में का त निकाल लो तो वह जग हो जायगा दोनों समान श्रमत्य होंगे। यह (बस्तु न चित चैन करू) कोई सत्य पदार्थ नहीं है ऐसा श्रपने मन में विश्वास करो जैसे फ़ारसी के दो श्रचरों १ १ में कुछ भेद नहीं है यदि ग़ैन के जपर से बिन्दु उठा लो तो केवल ऐन रह जायगा।

श्रभिप्राय यह कि फ़ारमी में ऐन भला श्रचर है उस पर बिन्दु रखने से श्रग्रभ हो जाता है वैसे ही विन्दु रूप विषयाभिलाष न रहने से श्रीर सुखदाई होता है।

त्रयवा इस नथर ग्ररीर में चैतन्यक्ष्य ऐन परमातमा का खक्य है उस के जपर बिन्दु लगाने से वह ग्ररीरक्ष्मी (मूठा ग्रैन) हो जाता है॥ ७८॥

## त्रापु हिं ऐन बिचार विधि सिह्नि विमल मितमान। त्रान वासना विन्दु सम तुलसी परम प्रमान॥७८॥

त्र ॰ मितमान विमलिसिद्ध त्रापु हिं ऐन विधि विचाह तुलसी परम प्रमान, त्रान वामना विन्दु सम ॥

ज्ञानस्बह्य श्रीर निर्मल मिद्धियों को धारण करनेवाले परमात्मा के स्वह्य श्रयने श्रात्मा को ऐन के समान विचारो तुलसी-दास श्रत्यन्त प्रमान से कहते हैं कि श्रीर सब बासना देशिभमान विषयाभिलाष श्रादि बिन्दु के समान जानना चाहिये। श्रभिप्राय यह कि—इस ग्ररीर का चैतन्यक्प श्रातमा यद्यपि मल-रहित है तो भी पञ्च-भौतिक ग्ररीर का श्रभिमानी हो कर संसारी बासना श्रीर विषय के श्रधीन हो कर सुख दु:ख का भागी होता है ॥७८॥

## थन धन बहइ न होत काँउ, समुक्ति देखु, धनमान। होत धनिक तुलसी कहत दुखित न रहत जहान॥८०॥

तुलसी-दास कहते हैं कि केवल धन २ बकने से कोई कभी धनिक नहीं हो सकता, इस बात को श्रपने मन में समुभ कर बिचारो। श्रीर यदि कहने ही से कोई धनिक होता तो जहान में कोई दुखित दरिद्र न रहता, सब धनिक हो जाते।

श्रीभाष यह कि केवल बिना समभे बूभे पुराणादिक का पाठ करने से बिशेष लाभ नहीं यदि उन मैं कही छई साधना न करे। इसी का दृष्टान्त जपर के दोहे मैं दिया गया है ॥ ८०॥

# हिम की मूरित के हिये लगी नीर की प्यास। लगत सबद गुरु तरिन कर से। मैं रही न आस॥८१॥

हिम की मूर्ति के मन में जल की प्यास लगी (गृह तरिन सबद कर लगत से में श्रास न रही) परन्तु गृहरूपी सूर्य के उपदेश-रूपी किरणों के लगने से वह श्राप गल कर पानी हो गई तब उस में जल की श्राग्र वा प्यास न रही वा नष्ट हो गई।

श्रमिप्राष्ट्र यह कि हिम-मूर्ति यह मनुख गर्ौर इस को जल-क्ष्मी

संसारी सुखो की इच्छा इर्द्र परन्तु बीच में सूर्य के समान गुरू के उपदेशक्षी किरणों के लगने से वह श्रामा जाती रही॥

श्रधवा-(मूरित के हिये हिम-नीर की प्यास लगी) मनुष्य को बर्फ के जल की प्यास (विषय हण्णा) लगी। फिर सुर्ये रूपी गुरू के जपदेश के लगते ही उस मनुष्य में विषय रूपी हिम की प्यास रच्छा न रही॥ पर ॥

# जा के उर बर बासना भई भास कछ श्रान। तुलसी ताहि बिडम्बना केहि बिधि कथहिँ प्रमान॥८२॥

तुलसी-दाम कहते हैं कि (बर बामना जा के उर कह आन भाम भई ताहि बिड़म्बना प्रमान केंहि विधि कथि हैं।) जिस के इदय में उत्तम इच्छा कुछ और ही प्रकार से भासमान इन्हें उस के भ्रमों के प्रमाणों को किस प्रकार कह सकते हैं अर्थात् उस के भ्रम को प्रमाणित करके मिटा देना बद्धत कठिन हैं।

श्रभिप्राय यह कि श्रातमा के पाने की उत्तम दक्का के रहने पर भी जब मनुष्य के मन में भूठे संसारी सुखें की श्रभिलाषा होती है ते। वह केवल विज्ञाना है ॥

श्रयवा-(जा के बर जर बासना भई) जिस के निर्मल मन में विषय सुख की रुच्हा इही। (ताहि श्रान विड्म्बना भास प्रमान केहि बिधि कथहिँ।) जस के श्रीर श्राड्म्बरों की भुठाई का प्रमाण कीन कह सकता है?॥ ८२॥

# रुज तन-भव परिचय बिना भेखज कर किमि केार। जानि परद भेखज करद सहज नास रुज होद्र॥८३॥

(तन भव रूज परिचय बिना कोई किमि भेखज करें) प्ररीररूपी मंगर रोग जना मरए दुःख श्रादिवा प्ररीर में जन्म रोगको बिना जाने कोई किम प्रकार उम की श्रोषधी कर मकता है जब रोग पहिचान परे तो तुरना गुरू-वचन-रूप श्रोषध करने से महज हो में रोग कुट जा मकता है ॥ पर ॥

#### मानस ब्याध कुचाइ तव सत गुरु बैद समान। जासु बचन त्रज बज त्रवस होत सकल रूज हान॥८८॥

(तव कुचाइ मानम व्याधि) तुन्हारी मंगारी सुख श्रीर विषय बामना ही मानमिक रेाग है श्रीर उत्तम गुरू रोग को दूर करने-हारे वैद्य के समान हैं (जास श्रल बचन बल सकल रूज हान श्रवस होत) जिस के समर्थ उपदेश के बल से सब रोग श्रवस्थ कूट जाते हैं।

तिरासी के दोहे में रोग का परिचय त्रादि वर्णन कर के ८४ में उस को भली भाँति समभा कर उस के क्टने की श्रीषधी भी बतलाया है त्रव ८५ में श्रीषध करने पर कभी रोग श्रच्छा ज्ञश्रा कि नहीं इस का पहिचान कहेंगे॥ ८४॥

रुचि बाढ़इ सत-सङ्ग मँहँ नीति-छुधा श्रधिकाइ। होत ग्यान बल पीन श्रल ब्रिजिन बिपति मिटि जाडू -॥ ८५॥ सत्-सङ्ग में प्रीति श्रधिक हो न्याय पथ पर चलने की दृष्का बढ़े जान की मित दृढ़ श्रीर (श्रल) समर्थ हो श्रीर दुःख श्रीर विपत्ति मिट जाय। श्रभिप्राय यह कि रोग कुट जाने पर जैसे चुधा श्रादि के बढ़ने से बल सामर्थ श्रादि होती है वैसे ही उपदेश के फल इस दोहे में कहे हैं॥ ५५॥

सुकल पच्छ सिस खच्छ जिमि क्रिशन पच्छ दुति-हीन। बढ़त घटत विधि भाँति विद् तुलसी कहहिँ प्रवीन ॥ ८६॥

जैसे श्राकाश में हाल्य पच में चन्द्रमा की कान्ति एक २ कला कर के घटती जाती है श्रीर ग्रुक पच में श्राकाश के बीच उन की श्रोभा बढ़ती है श्रीर वे खच्छ होते जाते हैं, (बिद) ज्ञानी श्रर्थात् किस तुलसी-दास मनुख की वही दशा कहते हैं अर्थात् ज्ञान श्रादि के होने से मनुख की कान्ति बढ़ती है श्रीर श्रज्ञान श्रादि से चीण होती है।। इंश

सत-सङ्गति सित पच्छ सम श्रसित श्रसन्त प्रसङ्ग । जानु श्रापु कहँ चन्द्र सम तुलसी बद्त श्रभङ्ग ॥८०॥

सत्-सङ्गित शक्त पच के समान श्रीर दुर्जनों की सङ्गित कृष्ण पच के समान है श्रीर श्रपने को चन्द्रमा के समान समभाना चाहिये तुलसी-दास इस उपमा को श्रखण्ड सताते हैं।

श्रभिप्राय यह कि मनुर्थां की प्रीति दुष्टेां की सङ्गति से कृष्ण पत्त के चन्द्रमा दे समान घटे श्रीर सज्जनों के सङ्ग में प्रदक्ष पन के चन्द्रमा के समान बढ़े तो समभना कि गुरू उपदेशक्षी श्रीषध से उस का उपकार ज़श्रा॥ ८०॥

# तौरथ-पित सत-सङ्ग सम भिक्त देव-सिर जान। विधि उलटी गित राम की तरिन-सुता अनुमान ॥ ८८॥

सत्-सङ्ग जो है सोई ते। तीर्थ-पित प्रयाग है श्रीर राम की भिक्त गङ्गाजी श्रीर (बिधि) करने योग्य काम (उलटी गित) उस के बिहद्ध श्रयोग्य काम श्रथीत् शुभाशुभ दोनौँ प्रकार के कर्मीं का परित्याग (तर्नि-सुता श्रनुमान) श्रथीत् यसुनाजी जानना चाहिये।

श्रिभिप्राय यह कि गङ्गा यसुना युक्त सत-सङ्ग-रूप प्रयाग बास के प्रभाव से रामचन्द्र के चरण में भिक्त का होना सुख्य फल है॥ ८८॥

# बर मेधा मानह गिरा धीर धरम न्यग्रोध। मिलन विवेनी मल हरनि तुलसी तजह विरोध॥८८॥

धारण करनेहारी बुद्धि मानो (गिरा) सरखती हैं श्रीर धीरज धर्म श्रचय-बट, तुलसी-दास कहते हैं कि सब प्रकार के बिरोधों का कोड़ना सब पापें के हरनेहारी त्रिबेणी का मिलना है।

श्रधीत् भित ज्ञान श्रीर कर्य तीना का रूप निवेशी के मेल से भला होता है कर्य को परमेश्वर को श्रपण करे ज्ञान से श्रपने खरूप की जाने श्रीर भाक्त से राम में प्रेम बढ़ावे तो पूरम पद प्रवे॥ प्रा

#### समुझव सम मज्जन विसद मल श्रनीति गद्र धेाद । श्रविस मिलन सन्सै नहीं सहज राम-पद हेाद्र॥१०॥

(ससुभव विसद मक्कन सम) सन्त के समाज में जा कर उन के भाव को समभाना मानो प्रयाग में निर्मल चिवेणी खान के समान है जिस से समूर्ण पाप श्रधर्म निर्मूल हो जाता है इस प्रकार सहज हो में रामचन्द्र का चरण श्रवश्च मिल जाता है इस में कुछ संग्रय नहीं है ॥८०॥

#### छमा विमल वारानसी सुर-श्रपगा सम भक्ति। ग्यान विसेसर् श्रति-विसद् लसत द्या सह सक्ति॥११॥

सन्त समाज श्रीर प्रयाग का रूपक वर्णन कर के परमेश्वर शिव श्वान श्रीर द्गा दया श्रादि का रूपक कहते हैं।

चमा जा है से ाई निर्मल काशी है त्रीर भिक्त जा है से ाई गङ्गा जी हैं त्रायन्त निर्मल ज्ञान विश्वनाथ हैं जा दयारूपी (सिक्त) पार्वती के सहित विराजते हैं ॥ ८९॥

#### बसत छमा ग्रिह जासु मन बारानसी न दूरि। बिलसतसुर-सरिभक्ति जहँ तुलसी नय-क्रित भूरि॥१२॥

तुलियी जहँ जासु मन ग्टह चमा बसत, भूरि नय-क्रत सुर-सिर भिक्त विलसत वारानसी न दूरि।

तुलमी-राम कहते हैं कि कोई चाहे किमी खान में रहे यदि

उस के मनरूपी घर में जमा हो श्रीर श्रति धर्म श्रीर नीति युक्त गङ्गा जी रूपी भिक्त बिराजमान हो तो (ऐसे पुरुष के लिये) काशी दूर नहीं है ॥

श्रभिप्राय यह कि काम क्रोध के बग्न चमा दया हीन पुरुष के लिये वाराणभी फल-दायिनी नहीं होती श्रीर उन गुणों से युक्त जन के लिये सब स्थान काभी ही है ॥ ८२॥

# सित कासी मगहर श्रसित लाभ माह मद काम। हानि लाभ तुलसी समुझि बास करह बसु जाम॥ १३॥

(सित) ग्रुक्त पच श्रर्थात् ज्ञान भिक्त चमा दया मत्सङ्ग श्रादि काशी है श्रीर (श्रिसित) छत्या पच लोभ मेाह काम कोध श्रहङ्कार श्रादि मगध है (तुलमी हानि लाभ समुभि बसु जाम बास करज्ञ) तुलमी-दास कहते हैं कि श्रपनी हानि लाभ समझ कर श्राटो पहर निवास करना चाहिये।

श्रभिप्राय यह है कि ग्रभ गतिदाई स्थान काशी श्रीर श्रग्रभदाई स्थान मगध तुन्हारे शरीर ही में बतला दिया श्रव ग्राभ गति चाहो तो सर्वदा चमा दया श्रादि रक्लो श्रीर श्रग्रभ चाहो तो काम कोध के वश्र रहो दोनें। बात तुन्हारे ही श्रधीन हैं। ८३॥

गये पलिट आवे नहीं है सो कर पहिचान। आजु सोई सोइ काल्हि है तुलसी भरम न मान॥८४॥

जो समय बीत गया है सा फिर नहीं त्रावेगा जो वर्तमान है उसे ह्र भली भाँति पहिचान ले ह्र जो त्राज है मोई कल भी रहेगा श्रर्थात् तेरा श्रात्मा जिकाल में श्रनश्वर है इस बात में तुलसी-दास कहते हैं कि तुभे सन्देह नहीं करना चाहिये।

दितीयार्थ—यदि यह मनुष्य जन्म बीत जावेगा तो फिर इस का मिलना बद्धत कठिन है इस लिये जिस मनुष्य देह में बर्तमान है उसे भली भाँति चीन्ह कर ग्रुभ कर्म करो जिस के लिये कोई साइत देखना न चाहिये जो श्राज है से ई कल है इस में कुछ सन्देह नहीं है ॥ ८४॥

## बर्तमान श्राधीन देाउ भावी भूत विचार। तुलसी सन्सय मन न करु जा है सा निरुवार॥ ८५॥

भाबी श्रर्थात् जो होगा (मरण) श्रीर भृत श्रर्थात् जो हो गया है (जना) इन दोनों का बिचार तुन्हारे बर्तमान ग्ररीर वा कर्म के श्रधीन है तुलमी-दास कहते हैं कि तुम श्रपने मन में किसी प्रकार का सन्देह मत करो परन्तु जा बर्तमान है उस का उद्घार कर श्रथवा जा हू है श्रर्थात चैतन्य परमात्मा का रूप उसे ह निश्चय कर।

श्रभिप्राय यह है कि जो कुछ छत्रा श्रीर जो कुछ होगा उस की चिन्ता को छोड़ श्रात्म-तल का विचार कर इसी में तेरा कल्याण है क्यें कि इस से श्रीर भावी जन्म मरण का क्षेत्र तुमें न भोगना पड़ेगा॥ ८५॥

मान-सरी-बर मन मधुर राम सुजस सुचि नीर। इरद्र ब्रिजिन बुधि बिखद ऋति बुध नय ऋगम सुशीर ॥ ८६॥ मन जो है बोई मान-धरोवर तड़ाग है जब में रामचन्द्र का सुन्दर ग्रथ पवित्र श्रोर मीठा जल है वह द्वजिन श्र्यांत् दुःख को हरता है श्रोर बुद्धि को श्रत्यना निर्मल कर के पण्डितों की नीति को सुस्थिर कर देता है। जहाँ "हटेज बिजिन बुधि बिमल भद बुध निह्न श्रमम सुथीर" पाठ हो वहाँ बुद्धि के निर्मल हो जाने के दुःख दूर हो जाता तब वह सर पण्डितों के लिये सुस्थिर श्रीर सुलभ्य हो जाता है, ऐसा श्र्यी करना। इस दोहे में हुपक श्रलद्वार स्पष्ट है॥ ८६॥

श्रवद्वार कवि-रौति-युत भूखन दूखन प्रौति। बारि-जात बरनन विविध तुससी विमस विनौति॥१७॥

श्रव किता में जोर विषय पाये जाते हैं उन का वर्षन करते हैं। (श्रवद्भार कियों की रीति वर भूखन प्रीति दूखन विधि श्रीर विमक्ष श्रविनीति वरनन वारि-जात) जिस प्रकार स्त्री की गएने से श्रोभा होती है उसी रीत किवता में श्रन्द श्रीर श्रध के भेद से दो प्रकार के श्रव्यक्षार होते हैं॥

किय रीति (किव संप्रदाय) यथा नदी मैं कमल वर्णन, स्त्री के स्नात मारने से श्रशोक का विकसना, सराव के कुछ से मवसरी का फूलना श्रादि । (भ्रखन दूखन रीति) गुणदोष यथा श्रोज, प्रसाद

<sup>\*</sup> स्त्रीणां स्पर्धात्प्रयक्तुर्विकसतिवकुकः श्रीधुगख्र्यसेकात् पादाधातादश्रोकिकाककुरवकौ वीच्यणालिक्तमाध्याम् । मन्दारो नर्मवाकात् पट्टस्टइस्सनाचन्यको वक्तवाता-चूतो गीतान्न मेवविकसति च प्ररो नर्त्तेनात् कर्णिकारः । १ । सक्द्रार स्रोर ग्यादोधाँ के जानने के लिये "विद्यारी तुलसीभूषक्त न्न्न

माध्यं गुण चार मृतिकटु श्रश्लील ग्राम्य श्रादि दोष। रन सभाँ से युक्त (बिनीति विमल) श्रीर तुलसी-दास की नस्रता से निर्मल जो (बिबिध बरनन) श्रनेक प्रकार की बर्णना वही रस कवितारूपी सरोवर में (बारि-जात) कमलारूप हैं ॥ ८०॥

## विनय विचार सुहिद्यता साद्र पराग रस गन्ध। कामाऽऽदिक तिहिँ सर ससत तुससी घाट प्रवन्ध॥८८॥

इस काव्यक्ष्पी तालाव के कमलों में नसता पुष्परज, कमल की धूली है, विचार रस है और मिचता गन्ध श्रव्यांत् कमल का सुगन्ध है, श्रीर काम तथा श्रादि पद से धर्म श्र्यं मोच चारो चार घाट की रचना सोभित हैं। नसता का उदाहरण जैसे "तुलसी राम किपाल तें कहि सुनाव गुन दोख। होत दूवरी दीनता परम पीन सन्तोख"॥ रस भित्तरस जैसे "ज्यों जग बैरी मीन के श्रपु सहित परिवार। खों तुलसी रघुनाथ वित्त श्रपनी दसा बिचार" गन्ध सब से मेल जैसे "तुलसी मीठ वचन तें सुख उपजत चड़ं ठौर। बसीकरण यह मन्त्र है तिज दे बचन कठोर"॥ ८८॥

# प्रेम उमँगि कविता-ऽवली चली सरित सुचि सार। राम बरा पुरि मिलन हित तुलसी हरख अपार॥ ८८॥

जिस प्रकार उस मान-सरे विर से सरयू निकली उसी रीत इस मान-सरोवर-इपी तन से प्रेमइपी तरङ्ग पूर्ण कविता समहद्यी पवित्र भौर (शार) श्रेष्ठ वा उत्तम नदी (सरयू) भाषार श्रामन्द के धित (राम बरा पुरि मिलन हित) रामचन्द्र की उत्तम पुरी वे मिलने के लिये चली।

श्रभिप्राय यह कि मान-सरोवर-क्यी मन से किमताक्यी नदी निकले तो रामचन्द्र के सुयग्र श्रीर उन की पुरी श्रादि का वर्णन करे जिस से श्रष्ट धर्म काम मोच मिलें ॥ ८८॥

तरल तरक सुद्धन्द वर घरत देत तरु मूल। वैदिक लौकिक विधि विमल लसत विसद वर कूल ॥ १००॥

इस कवितारूपी नदी में अनेक प्रकार के इन्द जो हैं बोई चञ्चल तरक हैं जो वेद की बिधि और खौकिक बिधि अर्थात् वैदिक खौकिक दोनों मतरूपी निर्मल उत्तम किनारों में के दित अर्थात् जीव और ईश्वर दोनों भिन्न हैं दिखादि मत अथवा खौकिक वैदिक दोनों रीतरूपी दच की जड़ को उखाड़ डास्नते हैं ॥१००॥

सन्त-सभा विमला नगरि सक्तल सुमङ्गल-खानि। तुलसी-उर सुर-सर-सुता लसत सुवल श्रनुमानि ॥१०१॥

सक्त समङ्गल-खानि सन्त-सभा विमला नगरि तुलसी उर सुधल त्रतुमान सुर-सर-सुता लसत्॥

मयोधा को पवित्र जान कर उस में सरयू वहती है परमा वहां

सब जनम जनम कछाणों की खानि (सकान) साधुन्नों की सभा . निर्मख नगरी (श्रयोध्या-पुरी) में तुलसी-दास के इदयक्पी जनम खान को अनुमान कर सरयू-नदीक्पी (किनता) श्रोभित होती है ॥ १०१॥

### मुक्त मुमुच्कू वर विखयि स्रोता विविधि प्रकार। ग्राम नगर पुर जुग सुतट तुससी कहहिँ विचार॥१०२॥

तुख्यी-दास विचार कर के कहते हैं कि जैसे सरयू नदी के दोनों किनारों पर ग्रामादि वसते हैं वैसे ही नदी रूपी किवता के सुननेहारे तीन प्रकार के हैं अर्थात् सुक्त सुसुचु श्रीर विषयी नीनों प्रकार के श्रोता ग्राम नगर पुर हैं।

सुक्त श्रोता वे कहाते हैं जो एक रस कथा में मन दे कर सुनते, सुसुषु वे जो सुक्ति पाने की इच्छा से कथा सुनते हैं श्रौर खन को कथा सुनने की इच्छा भी है परन्तु मन एक रस नहीं है श्रौर विषयी वे जो विषय सुख में मन रखते हैं परन्तु थोड़ी श्रद्धा कथा में भी है ॥ १०२॥

#### बारानसी बिराग निहँ सैल-सुता-मन होय। तिमि श्रवधिं सर्जू न तज कहत सु-किब सब केाय ॥ १०३॥

बैल-सुता-मन बारानसी बिराग नहिँ होय तिमि सर्यू अवधि । न तज सब कोंय सुकवि कहत॥ जिस प्रकार (सेंस) हिमासय तिस की पुनी पार्वती श्रधवा उसी पहाड़ से निकसनेहारी गङ्गा जी का मन काशी जी से श्रसग नहीं होता श्रधांत् वह काशी को नहीं होड़तीं उसी प्रकार सर्यू श्रयोधा को नहीं होड़तीं ऐसा सब श्रक्ट श्रक्ट किन सोग कहते हैं।

श्रभिप्राय यह है कि सरयूरूपी कबिता श्रयोधारूपी सन्त-सभा को नहीं कोड़ती॥ १०३॥

कहव सुनव समुद्रव सा पुनि सुनि समुद्राहव सान। सम-हर घाट प्रवन्ध वर तुलसी परम प्रमान॥१०४॥

> इति श्रीगोखामी-तुलवीदाय-क्तत सप्तप्रतिकायां श्रात्मबोधनिर्देशो नाम चतुर्घः सर्गः॥

तुस्ति परम बर प्रबन्ध कर्ष सनव ससुभव पुनि सुनि त्रान ससुभाइब सो स्नम-हर घाट प्रमान ॥

तुल्ल सी-दास के इस श्राट्यन्त उत्तम प्रन्य वा किवताक्ष्मी सर्यू का कहना सनना समुझना बीर सन कर दूसरों को समुझाना जा है वही परिश्रम को दूर करने हारा घाट है। सर्यू नदी में परिश्रम से धके द्वये जा लोग श्रा कर खान करते हैं उन का श्रम मिट जाता बीर वे बड़े श्रानन्द को पाते हैं परन्तु इस संसार के जीवें का श्राट्यन्त दुखदायी परिश्रम उन का बार २ जन्म खेना श्रीर मरना है सो ब्रह्म हान न होने के कारण से होता है श्रीर, ब्रह्म होंग

देनेहारी तुलसी-दास की कविता को पढ़ने सुमने से त्रात्मतत्त्व प्राप्ति होती है स्त्रीर जीवें का संसार में वार १ जन्म मरम का क्रोड दूर हो जाता है।

जपर ने नई एक दोहों में इपक श्रवहार है। १ अर्थ १ धर्म १ काम 8 मोच का जाभ इस प्रकार होता है कि सेवा से श्रथ पाना, श्रद्धा से श्रथं को भन्ने काम में लगाने से धर्म श्रीर श्रथं धर्म से काम श्राप ही सिद्ध होता है फिर राम-भजन गुण-गान श्रादि से मुक्ति सहज ही से मिल सकती है, इस प्रकार सब फल प्राप्त हो सकता है। १०४॥

द्गति विद्यारि-क्रत-मंचित्रटीकायां चतुर्थः सर्गः ॥०॥

#### श्रय पन्दम सर्ग।

#### जतन जनूपम जातु वर सकल-कला\*-गुन-धाम। जवनासी जव्यय जमल भी यह ततु धरि राम॥१॥

प्रयमार्थ (सक्त-कत्ता-गुण-धाम श्रविनासी श्रव्यय श्रमतश्रनुपम राम) सब \*कता श्रीर गुण से पूर्ण, नाश्र रहित, श्रादि श्रन्त हीन,

<sup>\*</sup> कला (ज्ञनर) ६८ चौसठ चैँ यथा—१ गीत । २ वाद्य ... वजाना । १ व्यवः .. नाचना । ८ नाक्य ... नाटक की खेला । ५ खालेखः ... चित्र वनाना । ६ विश्रेषच्छेद्य ... चौरा खादि वेधना । ७ प्रव्यास्तरणः ... पूल का विद्योगा खादि वनाना । ५ दसनवसना इत्रागः ... रङ्गना । ६ मिण्यभूमि का कर्मः ... मिण्य की रचना खादि । १० ग्रयन रचना ... सेज वनाना । ११ उदक वाद्य ... जलतर इत्र वजाना । १२ उदक धातः ... जलता इन । १३ चित्रयोग ... तथ्रवीर का सजना । १८ माख्य प्रश्चन ... माला गूँचना । १५ श्रेखरा पीड़ योजन ... मुकुट खादि विधान । १६ ने प्रव्यायोग ... मुकुट करना खौर विश्व वनाना । १० कर्णापत्र मङ्गः ... कुछलादि । १० सुगन्ध युक्ति ... खतर खादि वनाना । १० कर्णापत्र मङ्गः ... कुछलादि । १० सुगन्ध युक्ति ... खतर खादि वनाना । १० सुग्व योगा ... मुकुट खादि विधान । १० सुगन्ध युक्ति ... खतर खादि वनाना । १० सुग्व योगा ... मुकुट खादि । २० सुग्व वनाना । २० सुन्त खाव ... पटे पाजी० । २६ भोज्य विकार ... खनेक खंजन वनाना । २८ पानक रसरा गा स्वयोजन ... की वड़ामद्य खादि । २५ सुचीवाण कर्मः ... वाण्य चला । १६ सुचीवाण कर्मः ... वाण्य चलाना । १६ सुचीवाण कर्मः ... वाण्य कर्मा । १६ सुचीवाण कर्मा ... वाण्य कर्मा । । १६ सुचीवाण कर्मा ... वाण्य कर्मा । १६ सुचीवाण ... वाण्य कर्मा । १६ सुचीवाण स्वाप्य सुचीवाण सुचीवाण सुचीवाण सुचीवाण ... वाण्य कर्मा वाण्य कर्मा । । १६ सुचीवाण सुच

सनातन निर्मल जिस के समान श्रीर कोई नहीं है ऐसे राम विष्णु भगवान ने (भव) संसार में (यह तत्त धिर) इस मतुष्य के शरीर को धारण किया जन की श्राराधना को (बर जतन जात्त) जन्म यह वा काम जानना चाहिये॥

१८ प्रतिमाना...पत्रनोनी । १८ दुर्वचकप्रयोग ... इनविद्या । ३० प्रस्तक बाँचना। ३१ नाटकाख्यायिकादिदर्भन। ३२ काख समस्यापृति। ३३ पट्टिका वाड्वेचविकलय—वेत का पलक्क आदि विनना। ३४ तक्की ३५ तक्ताय ... व पृष्टे का काम । ३६ वक्त विद्या ... घवरे । ३० खर्यरह परीचा । ३८ धातुवार । ३८ मियाराजजान ... द्दीरा, जवादिरी । ४० जातर ज्ञान । १९ रुचायुर्वेदज्ञान । १२ मेमनुक्षुटनावनयुद्धविधि—भेड़ा जादि बड़ाने की रीत। ४३ मुक्स प्रारिका प्रकापक — चिडियाँ की बोली। 88 उत्सादन—उचाटन। 84 केशमार्जन कौणन। 84 चत्रसृष्टिका क्यन...मूकप्रत्र। ४० स्रेन्तितकुतर्कविकस्य। ४८ देवभावाज्ञान। ४८ पुष्पसकटिकानिमितज्ञान... पृष से गाड़ी बनाना । ५० पत्रमालिका-काठपुतकी। पूर् सम्बाच...मन का प्रत्र। पूर् मानसीकाचा। पूर् चिम-धानकोग्र। ५८ इन्दोज्ञान । ५५ कियाविकस्य ... कार्य्यसिद्धि । ५ ६ इतितक्योग-इतजानना। ५७ वस्त्रगोपन...जंन के वस्त्र की रचा। भूच खूतविभ्रोम...पासा खेलना। भूट चाकर्घक्रीड़ा...खेल को चपनी स्रोद खीँचना। इ॰ वालकी इनकानि । इ९ वैनायिकीनां सभाचात्री । वैत्रधिकीनां—जयदेनेवाकी विद्या। ६३ वैयासिकीनां ज्ञानम्— प्रामादिनाँचने की चातुरी। ६४ मह्विध राजनीति—(सन्धि, विग्रह, यान, बासन देधीभाव खोर बाश्रय)।

इति प्रिवतन्त्रोत्त-चतुःषष्टि-कला ॥

दितीयार्थ—(यह तत् सकल कला-गुन-धाम बर जात्) संवार में इस मत् ख देह की सब विद्या और गुणें का खान और श्रेष्ठ समभी कोंकि (श्रत्यम श्रविनासी श्रव्यय श्रमल राम यह तन धर भो) उपमा, नाग्र श्रादि श्रन्त श्रीर दोष हीन राम इस ग्ररीर के धारण करनेहारे छये। कई एक पुस्तकों में "ये तन श्रत्यम" श्रादि पाठ है वहाँ दितीयार्थ करना उत्तम होगा, श्रीर इस श्रथं में मत्रुख ग्ररीर की बड़ी प्रसंगा छई॥ १॥

# सदा प्रकासक रूप बर ऋस्त न ऋपर न ऋान। ऋप्रमेय ऋदैत ऋज या तेँ दुरत न ग्यान॥ २॥

श्रन्वय । सदा प्रकासक वर रूप श्रस्त न श्रपर न श्रप्रसेय श्रज श्रान न श्रद्धेत या तेँ ज्ञान न दुरत ।

सदा सर्वदा त्रपने प्रकाश से सब को प्रकाशित करनेवाले उत्तम-रूपवाले, कभी जिस का नाश नहीं होता, दूसरे नहीं परमेश्वररूप, मन वचन कर्म से जिस के परिमान को कोई नहीं जान सकता, (जसे त्रप्रमेथ कहते हैं) त्राप से त्राप उत्पन्न ब्रह्मरूप श्रन्य नहीं केवल परमात्मा के रूप इसी कारन जन से ज्ञान कभी दूर नहीं होता श्रर्थात् ज्ञानरूप राम हैं॥

दितीयार्थ में "सब विशेषण श्रज श्रदित ब्रह्म का लगा कर श्रर्थ करना चाहिथे कि ऐसे ब्रह्म का रूप जो ज्ञान सो (या तें) इस मनुष्य देह से दूर नहीं दोता" कहना चाहिये ॥ १॥

## जानहिं इन्स रसाल कहं तुलसी सन्त न श्रान। जा की किपा-कटाळ तें पाये पद निरवान॥ ३॥

श्रन्य (तुलसी सन्त इन्स रसाल कईं जानहिंन श्रान जा की किपा-कटाक तें निर्भान पद पाये)।

तुलसी-दास कहते हैं कि साधु जन पर-ब्रह्म विष्णु-इप राम को वा सूर्य को बीर जख के रस वा (रस प्रब्द से यहाँ जल लेना चाहिये) पानी को जानते हैं प्रर्थात् वे यह समभते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जल वर्षा चतु में ध्रमि पर बरसता है बीर फिर ग्रीम में उन्ही किरणों के दारा सूख जाता है बीर कुछ नदी पोखरा मादि में रह जाता है उसी प्रकार परमेश्वर का इप जीव ईश्वर की माया प्रकृति से संसार में त्राता बीर फिर उन्ही की दया से मुक्ति पाता है बीर दस की साधु जन जानते हैं दूसरे नहीं जानते। उन्ही की दया दृष्टि से मुक्ति पद मिलता है।

जहाँ "जान इन्स सुर-सम कहड़ तुलसी सन्त न श्रान" पाठ हो वहाँ (तुलसी कहड़ इन्स सुर-सम सन्त जान न श्रान) तुलसी-दास ने कहा है कि सूर्य देवता के समान तेजश्री साधु लोग इस मनुख्य भरीर के महावय को जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता (जा की किपा-कटाक़ तें निरवान पद पाये) जिस की दया दृष्टि से मृक्ति पद मिलता है ऐसा श्रर्थ करना चाहिये।

श्रभिप्राय यह कि देवतादिकों का श्ररीर केवल भोग के योग्य है परन्तु मनुख्य श्ररीर से सब प्रकार का पुन्य ईश्वर भजन श्रीर भोग भी हो सका है ॥ १ ॥

### तजत सिंख अपि पुनि गहत घटत बढ़त निहँ रौति। तुलसी यह गति उर निरखि करियराम पद प्रौति॥४॥

सूर्य नारायण त्रपनी किरणों से भूमि ने जल को खींच लेते हैं फिर बरमाते हैं जन की यह रीति है बीर खींच लेने बीर बरमाने में जल घटता बढ़ता नहीं वा जन की रीत न्यून बीर श्रधिक नहीं होती। तुलमी-दाम कहते हैं कि श्रपने इदय से श्रातमा की भी वैमी ही गित समभ कर रामचन्द्र के चरण में प्रेम करना चाहिये। श्रभिप्राय यह कि श्रातमा घटता बढ़ता नहीं केवल श्ररीर घटता बढ़ता है इस कारण माधुश्रों को चाहिये कि श्ररीराभिमान होड कर परमातम-खरूप रामचन्द्र की भिक्त करें ॥॥॥

#### चुम्बक श्रसान रौति जिमि सन्तन हरि सुख-धाम। जानति रिच्छ-रसम सफरि तुलसी जानत राम॥५॥

जैसे चुमक को देख कर (श्रस्मन) लोहा खीँच उठता है (सन्तन सुख-धाम हिर रीति तिमि) उमी प्रकार साधु जन के। सुख देनेहारे परमेश्वर की चेष्टा श्रपने भकों को श्रोर होनी चाहिये। (रिच्हरसम सफरि जानत) नचन की रीति को मक्की जानती है श्रधांत् श्रिश्चनी से कठवीं नचन श्रार्ट्रा को जान कर मक्की श्रप्डा देती हैं उसी प्रकार से रामचन्द्र की रीति को तुलसी वा श्रीर भक्त लोग जानते हैं यदि जान। तिरीक, रसम पदच्छेद करो, तो जल की तीखीधार में तैरने की रीत मक्की जानती है वैसे ही सक्त, रॉम-

रीति जानते हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये। कई एक पुस्तकों में आहन पाठ है कदाचित वह आहत अब्द से विगड़ कर बना है अर्थात् जो पीटा गया हो। अस्मन पाठ रखने से ठीक ठीक अर्थ होता है ॥ ५॥

# भरत हरत दरसत सविह पुनि श्रदरस सव काहु। तुससी सु-गुरु-प्रसाद-वस हे।त परम पद साहु॥६॥

(भरत सबहिँ दरसत) फैसे जब सूर्य नारायण वर्षा च्छा में जल बरसा कर संगर को भरते समय सब को देख पड़ते हैं परन्तु ग्रीम च्छा में सुखाते समय उन की रीति नहीं देख पड़ती वैसे ही संसार की गित है म्रर्थात् प्रत्यच मार म्रप्रत्यच रीति से इस की उत्पत्ति पालन श्रीर नाम होता है तुलसी-दास कहते है कि उत्तम गृह की दया से इन ब वस्तुश्रों का ज्ञान होता है तब सुक्ति मिलती है ॥ ६॥

यथा प्रतच्छ खरूप बहु जानत है सब काय। तथा हि लय-गति का लखब असमञ्जस अति साय॥०॥

श्रम्य। (यथा सब कोय बद्ध खरूप प्रत्यक्क जानत है) सब लोग जिस प्रकार संसार में श्रमेक प्रकार के रूप को प्रत्यच देखते हैं (तथा हि को लय-गति लखब) वैसे ही नाग की गति को कौन जान सकता है (सोय श्रति श्रसमञ्जस) वह तो श्रति कठिन है श्रर्थात् मरने के श्रनन्तर मनुख्य की क्या गति होती है इस का जानना बद्धत किन है। दितीयार्थ। श्रन्य (सब कोय यथा प्रत्यक्त बद्ध सा सा सा कि कि प्रकार प्रत्यक्त बद्ध प्रश्नित पञ्च भूत (प्रची, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश) से जगत की उत्पत्ति को जानते हैं (तथा हि लय गित को लखब) उसी प्रकार निश्चय दन के लय होने के प्रकार की (श्रर्थात् प्रची जल में जल तेज में दत्यादि) भी जानना चाहिये। परन्तु (साय श्रित श्रसमञ्जस) उस परब्रह्म सुक्तिक्ष्य राम का जानना श्रति कठिन है। ०॥

### यथा सकल अप जात अपि रिव मण्डल के माँहिँ। मिलन तथा जिव राम पद होत तहाँ लय नाहिँ॥८॥

(यथा सकल श्रप रिव मण्डल के माहिँ जात तथा जीव राम पद मिलन जात तहाँ लय नाहिँ होत) जिस प्रकार से सब जल निश्चय कर सूर्य के मण्डल में जा कर लीन हो जाता है उसी प्रकार जब जीव राम पद में जा कर लीन होता है तो वहाँ दस का नाम नहीं होता।

श्रीभप्राय यह कि जैसे जल श्रीम से वाफ के श्राकार में बदल कर श्राकाश में जा कर सूर्य में मिलता श्रीर इस का नाश नहीं होता वैसे ही जब तक जीव संसार में है तब तक यह श्रपना श्रीर बदला करता है। उस को जन्म मरन कहते हैं परन्तु जब रामचन्द्र के चरण में मिला तो सब प्रकार के दु:खों से कूट कर मुक्त हो जाता है।

श्रथवा। रिव से श्राया जल किरणों के द्वार सुख नार फिर

स्वयं मण्डल में जाता श्रीर बादल हो कर श्राकाश में रहता है फिर बर्ग में बरसता है स्वर्थ में मिल नहीं जाता उसी प्रकार जीव श्रपने श्रीर का बदला करता है परन्तु लय नहीं होता ॥ ८ ॥ कर्म कास सङ्ग ली गया तुलसी श्रपनी बानि । जहाँ जाद विलसी तहाँ परे कहाँ पहिचानि ॥ ८ ॥

(तुलसी अपनी बानि करम कोस सङ्ग लें गयो) तुलसी-दास कहते हैं कि जीव अपने खभाब ही से अपने कर्म का भण्डार लें गया और लेजाता है (जहाँ जाद तहाँ बिलसे पहिचानि कहा परें) जहाँ जीव जाता है वहाँ अपने कर्म का भोगता है तो उस कर्म की माया में अले जीव से अपना रूप परमात्मा किस प्रकार पहिचाना जा सका है॥

श्रभिप्राय यह कि ग्रभाग्रभ कर्म जीव के साथ श्रवस्थ जाता है चाहे जिस योनि में रहे परन्तु इसे कर्मका भोग श्रवस्थ करना पड़ता है बिना ज्ञान के श्रपना परमात्मरूप पहिचाना नहीं जाता॥ ८॥

च्याँ धरनी महँ हेतु सब रहत यथा धरि देह। त्याँ तुलसी लय राम महँ मिलन कबहुँ नहिँ एह॥१०॥

जैसे एथ्वी में सब बीज श्रपने श्राकार (श्रर्थात् कोई मनुख केई पश्च पची केई एच श्रादि चर श्रचर रूप) से रहते है परन्तु श्रापस में मिल नहीं जाते उसी प्रकार परमातमा रामचन्द्र में जीवातमः लीन हो कर भी कभी श्रापस में मिल नहीं जाता है॥९०॥

#### से। खन पोखन समुभ सुचि राम-प्रकास-सरूप। यथा तथा विसु देखिए जिमि आदरस अनूप॥११॥

(सचि प्रकास सक्ष यथा से। खक पे। खक ससुक्त) पवित्र प्रकाश-क्षी सूर्य जिस प्रकार ले जीर पालन के करनेहारे समक्ष पड़ते हैं (तथा विशु राम जिमि अनूप आदरस सक्ष्प देखिए) उसी प्रकार से व्यापक राम परमात्माकृष अनुपम दर्पन में सब जीवें। के। देखिये।

श्रीभिप्राय यह कि उत्तम दर्पन में देखने से जिस प्रकार श्रीम जल सुखादि के रूप भली भाँति ठीक ठीक देख पड़ते हैं परन्तु उन के गुणों का लेप उस में नहीं लगता न वह श्राम से जल न पानी से भीग मके। यद्यपि सब उस में है तो भी वह निर्देषि है। ११॥

#### करम मिटाए मिटत निहँ तुलसी किए विचार। करतव ही के। फेर है या विधि सार ऋसार॥१२॥

(तुलिंगी विचार किए करम मिटाए निह मिटत) तुलिंगी-दाम ने विचार किया है कि अपना किया ग्रहम अग्रुभ कर्म मिटाने वा नष्ट करने से किसी प्रकार नष्ट नहीं होता (या विधि करतव ही के फेर सार असार है) इस प्रकार अपने करतव ही के फेर से परमात्मा निर्देश निर्मल है और जीव असार अर्थात् मलीन अश्रा है और ये प्रस्थर विरुद्ध होने के कारण नहीं मिलते॥ ११/४ '

#### एक किए च्चे दूसरे बहुरि तीसरे। श्रक्त । तुससी कैस हुँ ना मिटे श्रतिसय करम तरक्त ॥ १३॥

किये जाते, पूर्व जन्म के किये और होनेवाले तीन प्रकार के कर्म हैं। एक श्रष्टात्—िकिये जाते कर्म के करने से उस के साथ दूसरा होनेवाला भी होता है फिर तीसरा पूर्व जन्म कत श्रपने (श्रङ्ग) शरीर ही के साथ उत्पन्न इन्ना है। इस प्रकार कर्म का तरङ्ग (श्र्ष्यात् बद्धि) तुल्मी-दास कहते हैं कि श्रत्यन्त है और किसी प्रकार नहीं नष्ट होता॥

श्रभिप्राय यह कि जो मनुष्य इस संसार में पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किये हैं वा श्रव करते हैं उन को उस का फल सुख भोगना पड़ता है श्रीर जो पाप कर्म करते हैं उन्हे दु:ख भोगना पड़ता है। कभी कभी पाप के करते पुन्य श्रीर पुन्य के करते पाप भी संयोग से हो जाता है। इस प्रकार दोनों कर्म करनेहारे संसारी कर्म की जाल में फस कर जन्म सृत्यु के भागी होते हैं॥ १३॥

इन देाउन्ह तेँ रहित भी काउ न राम तिज ज्ञान।
तुलसी यह गित जानिहै काउ काउ सन्त सुजान॥
१४॥

(इन दोनों ते रिष्टत सुजान राम तिज धान न भी तुलसी यह गति कांच कांच सना जानिहैं) इन दोनों प्रकार के ग्रुभाग्रभ कर्क मे दीन सुजान श्रात्मज्ञानी श्रीरामचन्द्र को कोड़ कर बीर को नहीं जन्मा मर्थात् जो दो कर्म से रहित हो कर जानी है वह बह्य खरूप हो जाता है। तुलसी-दास कहते हैं कि इस कर्म जाल के भेद को कोई कोई बिरले साधु लोग जानेंगे॥ १४॥ सन्तम की लैं श्रमि-सदम समुक्त हिं सुगति प्रबीम। करम बिपरजे कब हैं नहिं सदा राम रस लीन॥१५॥ पहले के कई एक दोहों में विरोधाभास अलङ्गार दारा कर्म की प्रवलता दिखा कर अब साधु जनों के कर्म जाल में न पसने का कारण कहते हैं।

श्रन्थय (प्रवीन सन्तन श्रमि-सदन ले को सुगित समुभि हैं)
श्रानी साधु जन श्रम्यत के घर में खीन रहना श्रार्थात् सुक्ति
खरूप राम भिक्त में लगे रहने को उत्तम गित जानते हैं,
क्यों कि इस में कभी भी कर्म का हर फोर नहीं होता। क्यों कि वे जो
कुक कर्म करते हैं उस के फल को परमेश्वर को श्रप्ण किये जाते
हैं। यद्यपि वे कर्ता हैं तो भी ममतान रहने के कारण कर्म बस्थन उन्हें
नहीं बाँधता श्रीर वे सर्वदा राम की भिक्त योग में लीन रहते हैं।
श्रिभाय यह कि श्रम्यतक्ष्य भिक्त योग में लगे जन श्रपने

श्राभग्राय यह कि श्रम्हतक्य भाग याग म लग जन श्रपन श्रुभाश्रुभ कर्म को ज्ञानाग्नि से नष्ट कर परमानन्द के भागी होते हैं ॥ १५॥

सदा एक रस सन्त सिय निसचय निसि-कर जान। राम दिवा-कर दुख-इरन तुलसी सील निधान॥१६॥ प्रथम त्रृषं। सर्वदा एक भक्ति रस में क्रो क्रये साध्यों क्रो अपी सीताजी चन्द्रमा बैार श्रित सुशील बैार दुःखों को दूर करनेहारे राम सूर्य के समान हैं श्रर्थात् दिन को सूर्य बैार रात को चन्द्र प्रजाश्चों के दुख को इरते हैं उस प्रकार सीता राम भी हैं॥

सर्वदा एक रस भिक्त खरूप साधु जनों को (निसि-कर चन्द्रमा चिद्र श्राह्मादने धातु से निकला दस कारण) श्रानन्ददायक भिक्त खरूप सीता जी को जानना चाहिये श्रीर दुःख को हरण करनेहारे दिवाकर श्रार्थात् स्र्यंक्प (सील-निधान) सुशील राम को जानना चाहिये॥ १६॥

#### सन्तन की गति उरविजा जानहु सिस परमान। रमित रहत रस-मय सदा तुलसी रित निहँ श्रान॥१०॥

(सम्तन की गित उरिवजा सिस परमान जानक्क) चन्द्रमा के सहुश छितंजा श्विम से जत्मन्न जानकी जी को साधुन्नों की गित न्नर्थात् भिक्त न्नवस्था जानिये जहाँ रस पूर्ण श्रीरामचन्द्र जी (रिमत रहत) बिहार करते हैं (न्नान रित नाहीं) चैर दूसरे में ग्रीत नहीं करते।

श्रभिप्राय यह कि जैसे जानकी जी में श्रीरामचन्द्र की प्रीत रहती है वैसे ही सीता सदृष साधु की भिक्तशों में भी रामचन्द्र प्रेम करते हैं॥

दितीयार्थ श्रन्वय । (सन्तन की श्रान रित नाहिं) साधुश्रों की सीता कोड़ श्रीर किसी में प्रीति नहीं है (सिस परिमान उरिवजा गित जानक) चन्द्रमा के समान श्रीतल सीता ही उन की गित हैं (रस्प्रत रित सदा रिमत रहत) इस हेतु उन की श्रानेन्ट्रस पूर्ण

भिक्त में वे खगे रहते हैं श्रर्थात् शीता जी के भजन में मगन रहते हैं ॥ १०॥

#### जात-रूप जिमि अनल मिलि लिलत होत तन ताय॥ सन्त सीत-कर सीय तिमि लसिंह राम-पद पाय॥१८॥

(जात-रूप) सोना जिस प्रकार श्रिय में रखने से श्रपने (तन) श्रारीर को (ताय) तप्त कर के लालभक्षका हो जाता है, उसी प्रकार से साधुश्रों को बुद्धि (सीत-कर) चन्द्रमारूपी सीता श्रीर श्रीरामचन्द्र के चरण को पा कर सोभित होती है श्रर्थात् सीता-राम की भित्त में साधुश्रों के मन लगे रहते हैं इस कारण सदा वे सुखी रहते हैं ॥ ९८॥

#### त्रापुहिँ बाँधत त्रापु हिंठ के।न छोड़ावत ताहि। सुख-दायक देखत सुनत तदिप सु मानत नाहिँ॥१८॥

इस मंगार के मनुष्य लोग (श्राप इठि श्राप इँ बाँधत) श्राप ही इठ कर के श्रपने को मंगार की शुभाशुभ कर्मक्षी जाल में बाँधते हैं तो दन को कौन कोड़ा सकता है देखते श्रीर सुनते हैं कि ज्ञानमय रामचन्द्र श्रीर सन्त सुख देनेवाले हैं तो भी उन को नहीं मानते परन्तु जन्म मरण श्रादि के श्रनेक दुख के देनेहारे विषय के पीके दोड़ते हैं तो उन को कौन सुक्त कर सकता श्रर्थात् कोई नहीं कुर सकता॥ ९८॥

## जीन तार तेँ श्रथम गति उर्ध तीन गति जात। तुससी मकरी तन्तु इव कब हुँ न करम नसात॥२०॥

तुखरी-दास कहते हैं कि कर्म का फन्द मकरों की जाल सा है। मकरी जिस स्थत से नीचे उतरती है उसी को पकड़ कर जपर चढ़ती है और उन्हों तारों से उस का जपर नीचे जाना श्वामा खगा रहता है उसी प्रकार मकरों की जाल के समान कर्म कभी नष्ट नहीं होता अर्थात् जिस प्रकार मकरी एक हो तार से जपर नीचे दौड़ा करती है तार नहीं टूटता वैसे ही कर्म का भी तार नहीं टूटता इस के कारण लोग स्वर्ग नक भोगा ही करते हैं ॥ २०॥

### जहाँ रहत तहँ सह सदा तुस्ति तेरी बानि। सुधरे विधि-वस होद्र जब सत-सङ्गति पहिचानि॥२१॥

जहाँ द्व रहता है वहाँ तेरे साथ सदा तेरा कर्म श्रीर खभाव भी रहता है (तुलसी जब बिध-बस सत-सङ्गति पहिचान होय तेरी बानि सुधरे) तुलसी-दास कहते हैं कि जब भाग्यवण से तेरे मन में सज्जनों की सङ्गति का पहिचान हो तो यह तेरी बानि सुधर जायगी॥ २१॥

रिब रजनीस धरा तथा यह ऋस्थिर ऋस यूल। स्टब्स गुन के। जीव कर तुलसी से। तन-मूल॥ २२॥

(अया रवि रजनीस धरा) जिस प्रकार सुर्व्य चार चन्द्रमा

अपने अपने किरण कीर प्रकाश ने दारा पृथ्वी (धरा अब्द ने यहाँ खडणा दारा उस पर ने जीवों को जानना चाहिये) का पालन करते हैं। (तथा यह अखिर अस यूल) वैसे ही अर्थात् उसी अखिर असि के समान जीवों का यह खल-मरीर है। (तलसी सो सहम तन गुन को जीव कर मूल) तलसी-दास उस स्टब्स शरीर ने गुणों को जीवों का कारण कहते हैं अर्थात् जो जो बामना सद्धा देह में रहती हैं वे ही खूल संसारी में होती है क्येंकि शास्त्र ने नियमों से कारण ने गुण कार्थ में पाये जाते हैं। (कारण-गुणा: कार्यगुणानारभन्ते)।

वेदान्त के अनुसार पाँच पाँच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ग्याग्हवाँ मन बुद्धि श्रीर पश्च महास्रुत स्नुस भरीर हैं दस प्रकार दोनों प्रकार के भरीरों में वेही गुण श्रीर स्वभाव पाये जाते हैं ॥ २२ ॥

श्चावत श्रप रिव ते यथा जात तथा रिव माँ हि। जह ते प्रकट तहीं दुरत तुलसी जानत ताहि॥२३॥

(यथा श्रप रिव ते श्रावत रिव माँहि जात तथा (जीव) जह ते प्रकट तहीं द्रत तुलगी ताहि जानत)।

जिस प्रकार जल सूर्य से श्वाता है श्वीर फिर सूर्य ही में चला जाता है श्रर्थात् सूर्य नारायण श्वाठ महीने तक श्वमि पर के जल का किरणाँ से सोख कर वर्षा काल के श्वाने पर उसे फिर वरसाते हैं (श्रष्टी मासास्त्रिपीतं यद्भूम्यास्त्रोदमयं वसु। खगोभिमीक्रमारेभे पर्यान्यः काल श्वागते। भागवत ९० स्क०) उसी प्रकार जहाँ से यह जीव प्रगट होता है वहाँ हीँ श्रन्त में जा कर (दुरत) मिल जाता है तुलमी-दास श्रथवा राम लक्षण मीता के श्रीर भक्त उस बात को श्रथवा उस ईश्वर के। जानते हैं ॥ २३॥

प्रकट भये देखत सकल दुरत लखत कोइ केाय। तुलसी यह श्रातिसय श्राम बिन गुरु सुगम न होय॥ २४॥

(श्रन्वय) सकल प्रकट भये देखत काँद्र कीय दुरत लखत तुलसी यह श्रतिसय श्रगम बिन गुरु सुगम न होय।

सब लोग जिस प्रकार बरसते समय जल को देखते हैं उसी प्रकार जब जीव जन्म लेता है तब सब लोग जानते हैं बैर देखते हैं परन्तु जब श्रदृश्य बाफ के श्राकार में जल उड़ जाता है विरले ही मनुष्य देखते हैं, वही दशा प्राण के मरने के समय होती है। तुलसी-दास कहते हैं कि यह बात बड़ी कठिनता से जानी जाती है बैर बिना श्रच्छे गृह के जानने के योग्य नहीं होती। इस कारण उत्तम गृह को खोजना बैर परमेश्वर का भजन करना बद्धत श्रावश्व हैं।

जहां "यह त्रितिषय ऋधम" पाठ हो वहां यह मंगरी जीव बद्धत नीच त्रीर बुद्धि-हीन है इस लिये बिना गृद के परलोक मंगरी जीव के लिये सुगम नहीं हो मकता ऐसा ऋषे करना चाहिये॥ २४॥ या जग जे नय-हीन नर बर बस दुख-मग जाहिँ। प्रकटेंस दुरत महा-दुखी काँह लग कहियत ताहि॥२५॥ (श्रन्वय) (या जग जे नर नय-हीन (ते) बर बस प्रकटत दुरत महा-दुखी दुखमग जाहिँ ताहि कँ हँ लग कहियत)।

दस संसार में जो मनुष्य नीति से रहित हैं वे विषय में श्रासक होने के कारण हठ से श्रनेक योनि में जनमते श्रीर मरते हैं बड़े दुखी हो कर दुख की राह में जाते हैं उन का कहाँ तक वर्णन करें वे श्रमुख्य हैं ॥ २५॥

#### सुख-दुख-मग ऋपने गहे मग केंहुँ सगत न धाय। तुससी राम-प्रसाद विन सा किमि जाना जाय॥२६॥

(श्रन्वय) (श्रपने सुख दुख मग गई मग धाय केई न सगत तुससी सो राम-प्रसाद बिन किमि जानो जाय)।

जीव त्रपनी ही दक्का से सख त्रर्थात् शान्त दया नियम त्रादि सुख देनेवाले काम त्रीर दुख त्रर्थात् काम क्रोध लोभ त्रष्टद्वार क्रूरता कपट त्रादि दुखदाई कामों में पड़तें हैं परन्तु सुखदाई त्रीर दुखदाई राष्ट्र दोड़ कर किसी को नहीं लगती त्रर्थात् जो सुखदाई कर्म करता है वह सुख पाता त्रीर जो दुखदाई करता वह दुख पाता है कर्म का बन्धन बिना कर्म किये किसी को नहीं बान्ध सकता। तुलसी-दास कहते है कि त्रीरामचन्द्र की क्रपा के बिना यह किस प्रकार से जाना जा सकता है। जिस पर रामचन्द्र जी की दया होती है वह त्रपने खभाव ही से भले काम में सगता है। २६॥

# मिं तें रिव रिव तें त्रविन सपने हुँ सुख कहुँ नाहिँ। तुलसी तब लिंग दुखित त्रति सिस-मग लहत न ताहि ॥ २७॥

(श्रन्वय) महि तेँ रिव रिव तेँ श्रविन सपने इँ कई सुख नाहिँ तुखसी तब लगि श्रति दुखित (जब लगि) ताहि ससि-मग न सहत।

जिस प्रकार जल श्रमि पर से दृश्य श्रदृश वाफ के श्राकार में एक बार सूर्य में जा मिलता है फिर वर्षा में श्रमि पर श्राता है उसी प्रकार जीव की भी गित है, इस का खप्त में भी कहीं सुख नहीं है जन्म मरण के चक्र में घूमा करता है। तुलसी-दास कहते हैं कि तब तक यह जीव बद्धत दुखी बना रहता है जब तक से सन्द्रमारूप बुद्धि वा सीता जी की श्ररण नहीं प्राप्त होती। जब चन्द्रमारूप सीता जी की द्या इस पर द्वाई तो इस के लिये सचिदानन्द ब्रह्मारूप राम का मिलना कठिन नहीं है॥ २०॥

सन्तन की गति सीत-कर खेस कखेस न हेाय। सा सिय पद सुख-दा सदा जानु परम पद साय॥२८॥

(श्रन्वय) सीत-कर सन्तन की गति कलेस लेस न होय सो सदा सुख-दा सिय पद सोय परम पद जातु।

चन्द्रमा त्रर्थात् बुद्धिरूप श्रीजानकी जी साधुग्राँ की श्राप्त भरे। स हैं इसी कारण उन के। थोड़ा भी दु:ख नहीं होता वह चन्द्रमा सदा सख देनेहारा श्रीसीता जी का चरण है उसी के। परम श्रर्थात् पर महारूप राम प्रथवा परम पद सुकि जानना चाहिये। किसी किसी पुस्तकों में "जातु राम पद सोय" पाठ मिलता है वहाँ सीता जी बुद्धिरूप हैं, उन को रामचन्द्र जी का पद जानना ऐसा प्रधं करना चाहिये॥

जिस प्रकार माता, पिता के दूर रहने पर भी, पुत्र का पालन करती श्रीर उसे पिता के पास पद्धंचा देती है उसी रीत यहाँ माताह्वप सीता जी भक्त पुत्र की रचा कर रामचन्द्र से मिला देती हैं॥ २८॥

तजत अमिय ससि जान जग तुलसी देखत रूप। गद्दतनहीँ सबक्हँ बिद्ति अतिसय अमल अनूप॥२८॥

(श्रन्वय) जग जान सिंस श्रमिय तजत तुलसी श्रतिसय श्रमल श्रन्प रूप देखत सब कहँ बिदित गहत नहीं।

संसार जानता है कि चन्द्रमा से श्रम्टत निकलता है श्रीर चन्द्र के श्रम्यन्त निर्मल श्रीर उपमा-हीन रूप को देखता है श्रीर सब लोगों पर यह बात ज्ञात भी है। तो भी तुलसी-दाम कहते हैं कि चन्द्रमा को कोई ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार से चन्द्रमा श्रम्यात् बुद्धिरूप सीता जी को मंग्रार जानता है कि (श्रम्टत तजत) मुक्ति की देनेहारी है श्रीर उन का श्रम्यन्त निर्मल श्रीर उपमा-हीन रूप पुराणों के दारा सब पर विदित है श्रीर ध्यान के दारा देखा भी जाता है। गोसाई जी कहते हैं कि तो भी उन की श्रम्ण को ग्रहण नहीं करता इसी से दुखी बना रहता है ॥ १८॥ सित-कर सुख-द सकल जगत का तेषि जानत नाषि। काक कमक कहँ दुख-द कर यदिप दुख-द नहिँ ताषि ॥ ३०॥

श्रम्य — सि-कर सकल जगत सुल-द तेहि की नाहि जानतः स्थिप कर कीक कमल कहँ दुल-द निहँ (तथापि) ताहि दुल-द। चन्नमा की किरणें सब संसार के लिये सुलदाई हैं इस बात की कीन नहीं जानता? श्रर्थात् सबी जानते हैं कि चन्द्रमा की श्रम्यत-मय चान्दनी को देख कर सब को श्रानन्द होता हैं; बीर जो भी वे किरणें चकवा श्रीर कमल के लिये वस्तुतः खतः वा श्राप दुल देनेवाली नहीं हैं तो भी खन्हें दुलदाई जान पड़ती हैं श्रर्थात् चकवा श्रपनी चकई के वियोग में श्रीर कमल श्रपने मिन सूर्य के वियोग से श्राप दुली रहते हैं। इस कारण यद्यपि चन्द्र किरणें श्रपनी श्रोर से उन्हें नहीं दुल देतीं तो भी श्रपने दुल के कारण ये (चकवा श्रीर कमल) उन्हें (किरणें को) दुलदाई मानते हैं। इसी प्रकार श्रीसीता जी वा साधु जन संसार में सब के लिये सुलदाई हैं तो भी नीच विषयी खोग खन्हें दुलदाई मानते हैं श्रर्थात् इन की भिक्त में जन्हें सुल नहीं मिसता॥ १०॥

विन देखे समुद्रे सुने साउ भव मिथ्या-बाद।
तुलसी गुरु गम के लखे सङ्जिह मिटे विखाद॥३१॥

श्रम्य । भव बिन देखे सने माउ मिथ्या-बाद गुरू गम के खखे तुस्त्री-सहजहिं विखाद मिटे । जैसे संसार में बिना भाषी भांत परीचा किये केवल सुनने ही से जान लोग भूठ अपबाद करते हैं कि चन्द्रमा चकता बीर कमल के लिये दुखदाई है तेसे ही दुष्ट विषयी जन समभते हैं कि सीतारूपी भिन्न और सत्सङ्गति सखदाई नहीं हैं ऐसा समभना केवल मिथ्याबाद है। यदि वे गृह अर्थात् ससे जानी से जान पा कर इस को बिचारें तो तुलसी-दास कहते हैं कि सहज ही से जन का दुख दूर हो जाय बीर भिन्न के प्रभाव से सुन्नि अवस्थ मिले।

दितीयार्थ श्रन्वय। बितु साज समुभी मिश्याबाद भव देखे सुने गुरुगम के लखे सहजिह बिखाद मिटे।

बिना उस परब्रह्म परमेश्वर के जाने भूठे श्वारोपित संसार को लोग देखते सुनते हैं श्रीर सद्या जानते हैं यदि उत्तम गृद के दिये ब्रह्मज्ञान से देखें तो संसार मिथ्या देख पड़े श्रीर ज्ञान हो जाने के कारण सहजहिं सुकि लाभ हो श्रीर सब दु:खों से जीव सुक्त हो जाएँ॥ ३९॥

वर्षि विस्व हरिखत करत हरत ताप अघ-प्यास।
तुलसी देखि न जलद कर जा जड़ जरत जवास॥ ३२॥
अन्वय। तुलसी (जलद) वरिख विस्व हरिखत करत तीप अघप्यास हरत (तथापि) जो जड़ जवास जरत (तो) जलद कर दोस न।
२१वें दोहे में भिक्त और ज्ञान की प्रसंशा कर इस दोहे में
वृष्टामा के दारा विषय में सीन नीच जनों की निन्दा करते हैं।
तुलसी-दास कहते हैं कि मेघ जल करस कर सेंगर की

श्रानन्दित करता है श्रीर सब के दु:खरूपी पाप श्रीर प्यास को दूर करता है तो भी जो मूर्खरूप जवासा घास जर जाती है तो इस में मेघ का खुरू भी दोष नहीं है।

श्रभिप्राय यह कि भिक्त श्रीर ज्ञान परम सुखदाई हैं तो भी मूर्ख विषयी खोगों को श्रच्छे नहीं खगते तो इस में विषयी ही की जड़ता प्रगट होती है ज्ञान भिक्त किसी प्रकार दोषी नहीं ठहर सकतीं॥ ३२॥

चन्द्र देत श्रमि खेत बिख देखहु मनहिँ विचार। तुखसौतिमि सियसन्त बरमहिमाबिखदश्रपार॥३३॥

श्रन्वय। चन्द्र विख खेत श्रमि देत मनहिँ विचारि देखे छ तुसमी ितिमि सिय सन्त वर विखद महिमा श्रपार।

चन्द्रमा त्रपनी किरणों ये यंगार के विषक्ष यन्ताप को हर लेते हैं बीर श्रम्टत बरवाते हैं इस बात को मन में विचार कर भली माँत देखी। तुलगी-दास कहते हैं कि उसी प्रकार यीता जी वा यीताक्ष्पी भिक्त बीर साधु जन हैं जिन की निर्मल महिमा बड़ाई का श्रम्त कोई नहीं पा सकता है। भिक्त श्रीर सज्जनों की प्रसंशा वर्णन से बाहर है चाहे विषयी मूर्ख लोग उन्हें माने वा नहीं॥ ३६॥ रसमि बिद्त रिब-रूप लखु सीत सीत-कर जान। लसत योग जस-कार भव तुलसी समुद्यु समान॥३४॥

श्रन्य। रिब-क्प खखुरसिम बिदित (तथा) सीत-कर सीत बाहु थेर जस-कार खसत भव तुलसी समान ससुभा। स्र्यं ने रूप को देखों तो कैंसा तीन हैं। तेजशी देख पड़ता है जन की किरणें को लोग जानते हैं कि बड़ी कड़ी हैं सही नहीं जाती है। चन्द्रमा को लोग शीतल सममते हैं जिस की त्रोर देखने से परम त्रानन्द अनुभव किया जाता है। इन दोनों ने योग वा मिलने से कीर्ति को बढ़ानेहारा चन्द्रमा सोभित (भव) होता है सो तुलसी-दास कहते हैं कि दोनों को समान सममना चाहिये ऋर्थात् यदि दिन को सूर्य्य सब बस्तुश्रों को तपा कर उन में का विष निकाल कर उन्हें उष्ण न करें तो चन्द्रमा की अस्ततमय किरणें उन्हें सुखदायिनी है। शीतल न जान पड़ें इस कारण दोनों विस्द्ध गुणों का समान रहना त्रावयक है कींकि एक ने विना दूसरे का ज्ञान होना किन है त्रीर दोनों ने योग से बद्धत श्रच्छा होता है उसी प्रकार सूर्यक्प ब्रह्मज्ञानमय श्रीराम को सूर्य ने खान में समभना चाहिये है। चन्द्रमा बुद्धक्प श्रीसीता जी को भित्त समभना चाहिये दोनों को मानने से बड़ा यश होता है त्रीर दोनों हो को समान जानना उचित है।

दितीयार्थ का श्रन्वय। रबि रसिम बिदित रूप सुषु, सीत-कर सीत जानु, योग भव समत, तुससी जस समान-कार समभा।

स्र्यं की किरणें को ज्ञानक्प जाना त्रीर (सीत-कर) चन्द्रमा को शीतल करनेहारा जल जानो त्रर्थात् स्र्यं त्रपनी किरणें से क्ष्मि के जल को खीच लेता है फिर बर्धा में उसी जल को बरसा कर संसार को टखा करता है। उसी जल के योग त्रर्थात् मिस्रके से भव संसार सोभित होता है यदि वह जल न हो तो संसार नष्ट हो जाय। 'तु' तुरङ्गवाद्दन राम, 'ल' सत्त्राण श्रीर 'सी' सीता जी के (जस) यश्र कीर्ति को समान करने द्वारी श्रर्थात् श्रपने भन्नों को सूर्य श्रीर जल के समान पोषण करने द्वारी जानो। सूर्य वा ज्ञानक्ष्प राम जलक्षी भिक्त को बरसा कर श्रपनी कीर्ति के फैलाने द्वारे भन्नों को सुन्ति दे कर श्रपने समान बना लेते हैं। दूसरे श्रथं में श्रीत शब्द का श्रर्थ जल किया गया है उस का प्रमाण।

उदकन्तु जलं नीरं श्रीतं श्रीतलम् (मेदिनी) ॥ ३४ ॥

## खेत अविन रिव अम्सु कहँ देत अमिय अप-सार। तुलसी सृद्धम के। सदा रिव रजनीस अधार॥ ३५॥

श्रन्य। रिव श्रन्स श्रविन श्रप कई खेत सङ्ग श्रपसार श्रम्त रजनीय (कईं) देत तुलसी (रिव रजनीस) सदा (श्रविन) को श्रधार।

सूर्य नारायण श्रपनी किरणों ने दारा पृथ्वी पर के जल को (ग्रीश्र च्छत में) सोख लेते हैं फिर जल के सूद्धा सार भाग श्रम्यत को चन्द्रमा को देते हैं फिर (रजनी, रजनीस श्रप-सार श्रम्यत कहं श्रवनी को देत) चन्द्रमा रात को जल का सार भाग श्रम्यत भूमि श्रीर भूमि पर की जड़ी बूटी को देते हैं। तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार सूर्य थार चन्द्रमा सदा पृथ्वी श्रीर इस पर के जीव जन्तुश्रों के प्रणाधार हैं। इसी रीत सूर्य श्रीर श्राम के समान रामचन्द्र हैं श्रीर भित्त बृद्धि श्रीर चन्द्र के समान सहता जी हैं। राम के भजन से ज्ञान होता है तब चन्द्र जखरूप सीता जी भक्त को भक्ति दे कर भीतल कर श्रष्टतरूप सुक्ति देती हैं।

जहाँ "खेति देति" पाठ हो वहाँ नीचे के श्रन्यय के श्रनुसार श्रर्थ करना चाहिये।

श्रवनि रिव श्रम्स कर्षं लेति (रजनीय) श्रप-यार श्रमिय देत तुलसी रिव रजनीय यदा स्रक्रम को श्राधार ।

पृथ्वी दिन को सूर्य की किरणों को लेती है अर्थात् उन से तप्त हो जाती है तब रात को चन्द्रमा जल के सार अस्तत को दे कर उसे भीतल करते हैं तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार सूर्य कीर चन्द्रमा सर्वदा स्त जीवों के आधार हैं इन्ही के दारा पृथ्वी सब जीवों को पालती है ॥ ३५॥

#### भूमि भानु असयूल अप सकल घरा-ऽचर-रूप। तुलसी विनु गुरु ना लड्डै यह मत अमल अनूप॥३ई॥

श्रन्य । श्रमयून भूमि मक्त चरा-ऽचर-रूप (श्रमयून) श्रप भातुरूप यह श्रमन श्रनूप मत वितु गुरू (जन) ना सहै ।

श्रमणूल श्रधांत् श्रनित्य गरीरक्ष पृथ्वी सब चर श्रभर जीवां का क्ष श्रधांत् गरीर है श्रीर सचा जल सर्व्य का क्ष है श्रधांत् जल को सचा वाष्प के श्राकार से सर्व्य सोख कर श्रपने मण्डल में रखते हैं। फिर वर्षा चतु में कोड़ते हैं यह भूमि श्रीर जल के विषय का निर्मल श्रीर श्रह्मत सिद्धान्त विना गुरु के उपदेश से मनुष्य नहीं जान सकते हैं। दितीयार्थ श्रन्य । श्रमयूल भ्रमि श्रप सकल चरा-ऽचर-इत्प भारत तुलगी गुरु बिरु यह श्रमल श्रनूप मत ना लहे ।

सब जीवाँ की श्राधारक्ष श्रखूल ग्ररीर पृथ्वी में जल सक्त है श्रीर सब चलनेहारे श्रीर नहीं चलनेवाले दोनों प्रकार के जीवाँ के क्ष्म सूर्य नारायण हैं क्योंकि यदि सर्य न हों तो कौन जल बरसा कर सब की जिलावे। इसी प्रकार पृथ्वी पर के सब जीवों के श्रादि कारण सूर्यक्ष श्रीराम हैं जिन में प्रलय के श्रन्त में सब जीव लय हो कर विश्राम पाते हैं। विना किसी राम-भक्त गृह वा उपदेशक के यह (श्र्यात् रामचन्द्र को सर्य के समान सब जीवें का श्राश्रय जानना) निर्मल श्रीर श्रह्मत सिद्धान्त कोई नहीं पा सकता श्र्यात् जान सकता है।

द्रस दोहे के पूर्वार्द्ध में न्यायशास्त्र का मत वर्षित जान पड़ता है क्योंकि न्याय में प्रय्वी का ग्ररीर दिन्द्रय श्रीर विषय तीन भाग किया है जिन में हम सर्वों की ग्ररीर को प्रयीरूप माना है ॥ २६॥

#### तुलसी जे नय लीन नर ते निसि-कर-तन लीन। अपर सकल रिव गत भये महा-कष्ट अति दीन॥३०॥

तुस्तमी जे नर नय सीन ते निधि-कर-तन सीन श्रपर सकस रिव गत महा-कष्ट श्रित दीन भये।

तुलसी-दास कहते हैं कि जो मनुष्य नीति मार्ग में तत्पर हैं वे चन्द्रमा के किरणरूपी गरीर श्रर्थात् बुद्धिरूप भिक्त मार्ग में लगे जये मानन्द पाते में मर्थात भित्र ने दारा सुनि ने भागी होते हैं परन्तु बीर दूसरे सब लोग जा सूर्य श्रर्थात् ज्ञान-मार्ग के चतुरागी हैं वे बड़े दुख में त्रर्थात् योगाभ्यास ने ध्यान धारणा समाधि श्रादि के बड़े कष्टसाध्य उपाय में परिश्रम से बड़े दखी रहते हैं। जपर ने नई एक दोहों में भित बार ज्ञान दोनों उपायाँ का बर्णन कर के इस दोहे में ज्ञान को बड़े क्षेत्र से सिक्ष होनेवाला दिखा कर भिक्त की सुगमता श्रीर प्रसंगा दिखाई है। इस में यह ग्रद्धा हो सकती है कि जपर ज्ञान श्रीर अकि दोनों की प्रसंगा कर तथा सर्व्य श्रीर ज्ञान की रामक्रप कह के श्रव उस की निन्दा क्यों करेंगे। इस लिये दूसरे प्रकार श्रम्बय श्रीर दसरा ऋर्थ करते हैं॥

ये त्रतिकष्ट तन लीन नर ते सकल दीन, तुलसी त्रपर (ये) रिब-गत (वा) निधि कर नय जीन (ते) महा भये।

जो जीव श्रत्यन द्खरूप गरीर में लीन है अर्थात् गरीर श्रीर इस के भोग श्रीर पालन में लगे हैं वा गरीर ही के सख को परमार्थ समभाते हैं वे अन्त को क्षेत्रभागी होने के कारण बड़े दखी हैं परन्त तुलसी कहते हैं कि दूसरे लोग जो सर्व्यक्ष ज्ञान में जुगे हैं वा चन्द्रमारूप भित्त मार्ग में तत्पर है वे वस्तृतः वहे हैं श्रर्थात् सबी प्रसंगा के पात्र हैं।

श्रभिप्राय यह कि गरीर श्रीर संसारी विषय भीग को कप्टराई श्रीर तुष्क जान कर को इना श्रीर ज्ञान तथा भित्र को सदा रहनेवाले श्रामन्द का मूख समभा उस के करने में तत्पर होना चाहिये॥ ३०॥ तुससी कवन हुँ जाग ते सत-सङ्गति जब होय। राम-मिसन सन्सय नहीं कहाँहें सु-मित सब केाय ॥ ३८॥

तुल्की-दास कहते हैं कि किसी सुयोग ऋषात् तीर्थ श्रादि स्थानों में भाग्य के श्रव्हे होने पर जब साधुश्रों का सङ्ग होता है, तो उन की रीत श्रीर उपदेश को ग्रहण करने से राम मिल सकते हैं, इस में कुछ सन्देह नहीं, ऐसा सब बुद्धिमान लोग कहते हैं। सलङ्गिति राम की भिक्त श्रीर राम के मिलने का उत्तम उपाय है। ३८॥

सेवक-पद सुख-कर सदा दुख-द सेव्य-पद जान। यथा विभीखन रावनिष्ठ तुस्ती समुद्रु प्रमान॥ १९॥

श्रव दूसरे प्रकार का वृष्टान्त दे कर भिक्त-मार्ग की पुष्टता दिखाते हैं।

( सेवक-पद) रामचन्द्र का दास हो कर रहना सर्वदा सुखदाई है। इह लोक पर लोक दोनों के लिये उपकारी है, जीते जी यह खी में रह कर राम की भिन्न करने से भिन्न-रस का श्रन्तभव श्रीर श्रन्त को मरने पर राम के लोक वैकुण्ड की प्राप्ति होती है। (सेय-पद दुख-द जान) परन्तु खामी होना दुख का कारण होता है क्योंकि उस से लोग श्रहद्वार ममता श्रादि दोषों के वश्र हो परमेश्वर को श्रुख कर विषयास्त्र हो जाते हैं। इस में प्रमाण देते हैं कि जिस प्रकार देखों कि विभीषण श्रपने को राम का भन्न समभते थे इस हेतु खड़ा

के राजा इत्ये त्रीर रावण श्रपने को ज्ञानी समक्त कर श्रहद्वार श्रीर ममता के कारण विषय में इब गया श्रीर पापकारी इत्रा।

पहले धर्ग के ध्रवें दोह में भी चेवक-पर पाने की कठिनता श्रीर खामी होने की घरलता को दिखलाया है ॥ हट ॥ सीत-उद्या-कर-रूप जुग निसि-दिन-कर करतार । तुलसी तिन कहँ एक निहँ निरखहु करि निरधार ॥ ४०॥

श्रन्वय। स्रीत ज्रष्ण एक नहीं जुग कर करतार निसि-दिन-कर रूप तिन कहं तुस्तमी निरधार करि निरखझ।

संसार में ठंढा श्रीर गर्मकोई नहीं हैं (जुम-कर करतार) दोनों के खत्पन्न करनेहारे चन्द्रमा-सर्व्यक्तप हैं, तुलसी-दास कहते हैं कि जन को निश्चय कर ज्ञानदृष्टि से देखो। बिराटक्तप भगवान के ग्ररीर के एक भाग सर्व्य-चन्द्र लोक की रचा श्रीर काम को चलाने के लियं परम्रह्म परमेश्वर की इच्छा से दिन रात को उदित होते हैं॥ ४०॥

निष्टं नयनन काझ लखेउ धरत नाम सब काय। ता तें साचा है समुद्यु झूठ कबहुँ निष्टं हाय॥ ४१॥

श्रम्बय । काइ नयनन (श्रीत उच्चा गुण) नहिँ लखेंड, सब कोय नाम धरत ता तेँ साची ससुभु कबर्ड भूठ नहिँ होय ।

किसी ने श्रांखों से (शीतता श्रीर उच्चता इप गुणें को) नहीं देखा है, श्रर्थात् शीतल श्रीर उच्चल का ज्ञान लगिन्स्य से होता है श्रांख से तो नहीं होता, इस कारण श्रांख से इनक्रो किसी ने न देखा परमुलक् से ज्ञात होने के कारण सब लोग ज्ञीत खौर उच्चा का नाम रखते हैं कि यह पदार्थ ज्ञीत खौर वह उच्चा है, इस कारण इन को सत्य जानना चाहिये और कभी ये भूठ नहीं होवेंगे। जल जिस का गुण सदा ज्ञीत है सो भी श्रिप्त के संयोग से उच्चा हो जाता है, धन्दन ज्ञीतल है उस के घिसने से भी श्राग निकलती है, सर्य श्रत्यन्त उच्चा है तो भी श्रधिक ज्ञीतयुक्त देशों में वैमा उच्चा नहीं रहता इस से संयोग श्रीर समय के श्रत्यसर श्रत्यस्व कर्ता के श्रत्यस्व के श्रत्यसर ज्ञीत उच्चा का खबहार होता है जिसे सत्य सम्मना चाहिये॥ ४१॥

#### बेद कहत सब के। बिदित तुलसी श्रमिय-स्वभाव। करत पान श्रह रूज हरत श्रबिरल श्रमल-प्रभाव॥४२॥

तुलसी बेद श्रविरल श्रमल-प्रभाव श्रमिय-खभाव कहत श्रह सब कोज कहत पान करत हज हरत।

तुल्ल को कहते हैं कि वेद बदा दोषहीन सामर्थ्य युक्त त्राहत के स्वभाव का वर्णन करता है और सब लोग जानते हैं कि पीने से रोग दुख को दूर कर देता है। यह प्रभाव भी ई खर की दुस्का के श्रधीन है क्योंकि (बिषमप्यम्तं क्रचिद्ववेदम्तं वा बिषमी खरेच्छ्या) कहीं र ज्य की प्रेरणा से बिष श्रम्त श्रीर श्रम्त बिष हो जाता है जैसे लक्षा में छशा था "सुधा ब्रिष्टि भई दोज दल माहीं। जिये भालुकिप निश्चिर नुहिं "॥ ४२॥

#### गन्ध सीत अपि उष्णता सर्वाहँ विदित अग जान। महि बन अनल सा अनिल गत विन देखे परमान ॥ ४३॥

गन्ध सीत उच्चाता महि बन श्रमल गत जग विन देखे परमान जान सबहिँ बिदित सोपि श्रमिल गत।

गन्ध शीतलता और उच्चता तीनों गुण कम से प्रसी जल शीर श्रिम में हैं ऐसा संसार के लोग विना देखे भी प्रमाण जानते हैं यह बात सब पर बिदित है वह भी गुणचय तीनों गुण वायु में हैं श्रधात् वायु सुगन्ध पुष्पादि के योग से सुगन्ध, शीत के योग से श्रीतल, श्रीर श्रिम के योग से उच्चा करती है। न्यायशास्त्र में (गन्धवती प्रस्ती, शीतस्पर्भवत्यापः उच्चासर्वत्रेजः) गन्धयुक्त को प्रस्ती श्रीतस्पर्भयुक्त को जल श्रीर जिस का स्पर्भ उच्चा हो उसे तेज (जिस का एक भेद श्रिम है) कहते हैं परन्तु इन तीनों गुणों का प्रत्यच नाक श्रीर तिगिन्द्रिय से होता है श्रांख से नहीं होता तो भी विना श्रांख से देखे भी श्रीर श्रीर इन्द्रियों से जानने के कारण लोग इन्हें मानते हैं परन्तु ये तीनों पदार्थ जड़ हैं इन में चेतनता केवल रामक्रप परमेश्वर की सत्ता से श्राती है यह श्रागे के दोहे में कहेंगे। ४३॥

इन मँ इं चेतन श्रमल श्रल बिलखत तुलसी-दास। सा पद् गुरु-उपदेस सुनि सङ्ग होत्,परकास॥ ४४॥ तुल्ली-दास इन मंहँ श्रमल श्रल चेतन बिल्खत गुर-खपदेस सुनि सो पद सहत्र परकास होत ।

तुलसी-दास इन में निष्पाप वा निष्मल इस सब को श्रूषित करने हारे वा सब-समर्थ चैतन्य रूप परमेश्वर को विशेष कर देखते हैं वह राम रूप वस्तु सद्गुह के उपदेश से सहज ही में प्रकाशित होती है। जिस प्रकार सूर्य श्रीर चन्द्र में उच्छाता श्रीर शीतता थी उसी रीत इन पदार्थों में भी पूर्वित गुण हैं परन्तु उन गुणों का कारण केवल परमेश्वर हैं॥

#### दूसरे प्रकार से श्रम्बय श्रीर श्रर्थ।

दन मँ इं चेत न विखखत तुलगी-दाम (दन मँ इं) श्रमल परकाम श्रल (होत) गुरू-उपदेभ सुनि मो पद महज होत ।

पृथ्वी जख तेज बायु मादि तत्त्वों में ज्ञान नहीं है चौर ये परस्पर (विलखाते हैं) दूखी होते हैं अर्थात् विरोध करते हैं अर्थात् जल आग को बुमाता है आग जल को जलाती है जल में मही पड़ने से मिलनता आ जाती है अग्नि पृथ्वी को भस्म कर डालता है इत्यादि तो भी तुलसी-दास कहते हैं कि इन में मल रहित ज्योतिरूप समर्थ (परमेश्वर हैं) गृह के उपदेश से वह परमेश्वर रूप वस्तु सहज हो जाती है ॥ ४४ ॥

प्रिंह विधि तें वर वेथि प्रह गुरु-प्रसाद केंग्ड पाव। हैं ते ऋस तिहुँ,कास महंतुससी सहज प्रभाव॥ ४५॥ श्रन्य । कोड गुर-प्रसाद प्रदि बिधि तें प्रद बर बोध पाव, तुलसी ते तिऊँ काल महँ सहज प्रभाव श्रल हैं॥

कोई कोई जन अपने सहुर की दया से इस प्रकार यह सुन्दर ज्ञान पाते हैं तुलसी-दास कहते हैं कि वे ज्ञानी श्रुत वर्तमान और भविष्यत् तीनां काल में खाभाविक प्रतापवाले सज्जन श्रीर समर्थवने रहते हैं । ४५॥

#### काक-सुता-सुत वा सुता मिलत जननि-पितु धाय। त्रादि-मध्य-त्रवसान गत चेतन सहज सुभाय॥ ४६॥

श्रन्वय । काक-सुता-सुत वा सुता धाय जननि-पितु सिस्तत चेतन त्रादि-मध्य-त्रवसान गत सहज सुभाय॥

ने ते त्या का बचा चाहे नर श्रथवा नारी हो (बड़ा होने पर दौड़ कर श्रपने माता-पिता में मिल जाता है यही दशा (चेतन) ज्ञानयुक्त जीवें की है। वह (श्रादि) जन्म (मध्य) बीच के समय बीर (श्रवधान) श्रन्त तीनें कालों में श्रपने खभाव ही से (चेतन गत) सत्यज्ञानयुक्त परमेश्वर में मिला ज्ञश्ना है उस की सत्ता से श्रलग इस की सत्ता नहीं है॥

श्रभिप्राय यह कि जैसे कौवा कोइल के श्राप्ड को सेता है परन्तु श्रप्डा फोर कर बचा होने श्रीर पर जनमने पर कोइल का बचा जा कर कोइलाँ में मिल जाता है वैसे ही सचिदानन्दमय परमेश्वर का श्रंत्र जीत जुम तक इस को जानक्य पच नहीं होता तब तक माया ने बन्धन में पड़ कर संसार में फसा रहता है। ज्ञान होते ही यह परसेयर में जा मिलता है॥ ४६॥

समता स्वा-ऽरथ-हीन तें होत सु-विसद् विवेष । तुलसी एइ नित हीं फवे जिनहिं श्रनेक न एक ॥४७॥

श्रम्बय । खा-ऽर्ण-हीन तें समता स्-विसद विवेक होत । तुलसी यह नित हों फर्वे जिनहिं श्रनेक न एक ।

जो जन अपने सुख अर्थात् धन स्ती आदि सांसारिक पदार्थीं की दृष्का से हीन हैं उन में समता अर्थात् अनुमित्र आदि सब में समान भाव आता है तब निर्मल विचार वा सार असार पदार्थीं का ज्ञान होता है। तुलसी-दास कहते हैं कि यह बात उन्हीं को सोभती है जिन को अनेक की आशा भरोसा नहीं है परन्तु एक परब्रह्म का अबलम्ब रहता है अथवा रामरूप सगुण ब्रह्म ही की आशा रहती है।

पहले मनुष्य को मांसारी बासना त्रीर सांसारिक पदार्थीं की ग्रीति त्याग करना चाहिये जब तक विषय की लालसा मन में बनी रहती है तब तक निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता। सांसारिक सुखाभिलाष ही जीवें को संसार में बाँध रखता है जब मनुष्य सब की श्रामा कोड़ एक परसेश्वर के चरण में लगता है तब उस में समता बैार बिवेक श्राते हैं ॥ ४०॥

सब स्वा-ऽर्थ स्वा-ऽर्थ रटत तुलसी घटत न एक । ज्यान-रहित अज्यान-रत कठिन कु-मन कर देक ॥४८॥ सब लोग खारण ही खारण रट रहे हैं जिस को देखिये वह धनदारादि की ग्रोच में विकल है (परन्तु) तुलसी कहते हैं कि एक भी पूरा नहीं होता क्योंकि सांसारिक सुख म्हगळणा के समान है बीर नग्नर होने के कारण श्रम्म को दुखदाई ही होता है। यद्यपि पूरी रीत सांसारिक सुख नहीं मिलता तो भी (ज्ञान-रहित श्रज्ञान-रत लु-मन कर टेक किटन) विकेतहीन श्रविचार खीन मलीन मन का हठ बद्धत कि हम है। मन ऐसा चञ्चल है कि विषय सुख को दुखदाई जान कर भी उसी के पीक दोड़ता रहता है॥ ४८॥

#### स्वा-ऽरय से। जानहु सदा ना सेाँ विपति नसाय। तुससी गुरु-उपदेस विनु से। किमु जानेउ जाय॥४८॥

बदा दे। खा-उर्थ जानज्ञ जा देां बिपति नवाय तुलसी दे। गुरू-उपदेश बिनु किसु जानेंच जाय।

सदा उसी वस्तु को खार्थ समभाना चाहिये जिस से विपत्ति दुख नाम हो जाय। यदि कही कि संसार के पुत्र स्ती आदि सब खार्थ के साधक हैं तो इन के रहते भी मनुख्य अनेक प्रकार का दुख भोगता है और ये उस के सब दु:खों की निर्दाल नहीं कर सकते तो किस प्रकार ये खार्थ के साधक इये?। सवा खार्थदाता औरामचन्द्र को मानना चाहिये उन के विषय म. तुखसी-दास कहते हैं कि बिना सदुत् के उपदेश के किस प्रकार जाना जा सकता है। जब श्रच्छे गृह मिलें तब उन ने उपदेश से राम पद में शिति जनमे जिस से श्रात्यन्तिक दुख की निष्टत्ति हो ॥ ४८ ॥ कार आ स्वा-ऽरथ-हित करें कारन करें न होय । मनवा जख बिसेख तें तुलसी समस्ह सेाय ॥ ५० ॥

खा-उर्घ हित कारण करें कारन न करें, मनवा जख विसेख तें (कारन) होय तुलमी चाय समभद्ध ।

मंसार के मनुष्य अपनी भलाई और सुख के लिये कार्य की सेवा करते हैं। अच्छे अच्छे मीठे मीठे पदार्थ मिठाई आदि के खाने पीने और अच्छे अच्छे वन्त शादि के पहनने ओड़ने का उपाय सब लोग करते हैं परन्तु मिठाई और वन्त के कारण जख और हई को नहीं देखते। तुलसी-दास कहते हैं कि वन्त और मिठाई के विशेष कारण मनवा (कपास के पेड़) और जख हैं उन को समस्तो।

श्रभिप्राय यह कि जैसे मिठाई और वस्त विना जख और हुई के नहीं हो सकता वैसे ही ईयरभजन और सत्कर्म के बिना सुख नहीं हो सकता सो इन दोनों से विसुख रह कर भी लोग सुख चाहते हैं मो किस प्रकार हो सकता है। दृष्टाना श्रलङ्कार स्पष्ट है ॥ ५०॥

कारन कारज जान ते। सब काह्र परमान।
तुलसी कारन कारजा से। तै ज्यपर न ज्यान॥ ५१॥

कारन कारज परमान तो सब काह्र जान, तुलसी सो कारन तै त्रपर न, कारजो त्रान न। कारण से कार्य होता है इस का प्रमाण तो सब खोग जानते हैं। धिना कारण कभी भी कार्य नहीं होता यह वेद से प्रमाणित है बीर खोक में भी सब खोग जानते हैं कि जख मिठाई का बीर मनवा वस्त्र का कारण है। तुखसी-दास कहते हैं कि वह कारणहूप द्व ही है बीर दूसरा नहीं है बीर कार्य भी दूसरा नहीं द्व ही है। यद्यप जख बीर मनवा मिठाई बीर वस्त्र के कारण हैं परन्तु ये दोनों पदार्थ विना किसान के उपजाये नहीं हो सकते इस कारण दोनों के मुख्य कारण किसान ही हैं। इसी प्रकार सख दुखहूप कार्य के कारण भी भले बुरे काम है जिन के करनेहारे आप ही हैं तो बिचार कर देखने से निखय होता है कि सब के कारण करनेहारे मनुख ही हैं वे जब भला करते तो सुख बीर जब बुरा करते तो दुख पाते हैं।

किसी किसी पुस्तक में "कारज-कार जो सो ते अपर न श्रान" पाठ मिलता है। तुलसी-दास कहते हैं कि कार्य का करनेहारा जो है सो द्व ही है बीर कोई दूसरा नहीं है॥ ५९॥

बिन करता कारज नहीं जानत है सब केर । गुरु-मुख सवन सुनत नहीं प्राप्ति कवन विधि होइ॥५२॥

सब कोइ जानत है बिन करता कारज नहीं स्वयन गुरू-सुख सुनत नहीं, कवन बिधि प्राप्ति होइ।

सम लोग जानते हैं कि विना करनेवाले के कोई काम नहीं

हो सकता मर्थात् जो दुख मनुष्य को होता है उस का करनेवाला वह त्राप ही है परन्तु यह (गृह-मुख) गृह का म्रब्ट् (उपदेम) म्रपने कानों से नहीं सुनता तो इस के दुख की निवृक्ति चार सुख की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। यह जान बूम कर संसार की जाल में फसता है। भूब, नारद, प्रक्षाद मादि के समान ई. प्ररागधन नहीं करता तो इसे सुख मौर सुन्ति कहां से मिल सके। सुख मन्द का मर्थ यहाँ मृब्द है जिस से गृह का मृब्द म्र्यात् उपदेश मर्थ प्रमा। ५२॥

#### करता कारन कारज हु तुससी गुरु परमान। चेापत करता माह-बस ऐसा श्रवुध मलान॥ ५३॥

करनेहारा, कारन श्रीर कार्य जो किया जाता है तीनों गृह के उपदेश से प्रमाणित होते हैं श्रर्थात् गृह सनों को खखा सकता है परन्तु (श्रव्युध ऐसा मलान मोह-वस करता लोपत) श्रज्ञानी ऐसा मूर्ख श्रीर विषयासक है कि भ्रम में पड़ कर कर्ता ही का लोप कर देता है श्रर्थात् कर्ता को नहीं मानता परन्तु (श्रहद्वारविमूहातमा कर्ताहमिति मन्यते) श्राप श्रहद्वार के वश्र हो कर श्रपने हीं को कर्ता मान लेता है हसी से जन्म मरण के महादुख को भोगा करता है श्रीर मुक्ति का भागी नहीं होता ॥ ५३ ॥

श्वनिल सिलल विधि नाग ते जया बीचि वहु है।य। करत करावत निहँ कहुक करता कारन साय॥५४॥ ज्ञथा श्वनिल मिलल जोग विधि तें बड बीचि होय चाय करता कारन कक्क नहिंकरत करावत।

जिस प्रकार जल में बायु के योग होने से बद्धतेरे तरक उत्पन्न होते हैं यद्यपि जल बार बायु तरक के करता नहीं हैं बार न दन को तरक उत्पन्न करने की कुछ दक्का है उसी प्रकार (प्रकात: कियमाणानि खयं कर्माणि नित्यम:) खभाव ही से सदा कार्य उत्पन्न होते हैं परन्तु मनुख आप अपने का ग्रुभाग्रुभ काम का कर्ता मानता है इस कारण उस के भोग में फसा रहता है पुष्य पाप का भागी होता है यदि वह अपने को कर्तान माने बार अपने मन दन्द्रिय को उस से अलग रक्खें तो न फसे।

कोई कोई टीकाकार इस प्रकार अर्थ करते कि कैसे वायु से र जल के योग से पानी में तरफ़ उठता है वैसे ही सक्षफ़ के प्रभाव से बुरे मनुष्य भी अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं यद्यपि साधु जन बुरों से भला काम कराने में निक्होग हों तो भी। बुद्धिमानों पर आप छलक जायगा कि कौन अर्थ बैठता है। यह अर्थ मूल से टीक टीक नहीं मिलता॥ ५४॥

छेम-धरन करतार कर तुलसी-पति पर-धाम । सो बरतर ता सम न काउ सब-बिधि पूरन-काम॥५५॥

करतार कर हेम-धरन पर-धाम तुलसी-पित, ता सम कोउ न सो गरतर सप-विधि पूरन-काम।

९ कामकरनेहारे जीव के कछाण को धारन करनेहारे बड़े

तेजखी तुलसी ने खामी ऋषांत् श्रीरामचन्द्र जी हैं, उन ने समान कोई नहीं है वे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सब प्रकार से मनोर्थ ने पूर्ण करनेहारे हैं।

१ दितीयार्थ-भित पच। श्रन्वय।

तुसमी-पति पर-धाम कर (प्राप्ति) हेम-धरन (श्रेष पूर्ववत्)

श्रीरामचन्द्र के परम धाम की प्राप्ति ही जीव के कान्याण को बढ़ानेवाली है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ श्रीर सब प्रकार से भक्त जीब की कामना को पूरा करनेवाला है जिस के पाने से श्रीर किसी वस्तु के पाने की दच्छा नहीं रहती॥ ५५॥

#### करता कारन सार-पद अव्यय अमल अभेद। करम घटत अपि बढ़त है तुलसी जानत वेद॥५६॥

करता कारन श्रव्य श्रमल श्रभेद पद तुलसी वेद जानत करम घटक श्रद बढ़त है।

काम का करनेवाला करता बेार जिस से काम उत्पन्न होता वह कारण ये ही दोनों मुख्य हैं (इन से उत्पन्न कर्म वा कार्य मुख्य नहाँ हैं) बेार ये दोनों अनुसर मल-हीन बेार भेद-रहित है। तुलसी-दास कहते हैं कि वेद जानता है बेार प्रगट करता है कि कर्म घटता बढ़ता रहता है। कर्म करनेवाला जीव अमर है बेार शाक्क के मत से प्रेरक माथा प्रकृति कार्यों के कारण की जननी भी श्रय्य अमल है। कार्य घटता बढ़ता रहता है।

भिक्तपच में लगाने से ऐसा ऋष होगा।

करता चार कारण ये दो सुख्य पदार्थ हैं। कर्ता की दच्छा से ससङ्गादि कार्य घटते बढ़ते हैं अर्थात् जब साधुओं की अधिक सङ्गति छई तो भिन्न विवेक आदि कार्य बढ़े जिन के प्रभाव से अव्यय असल अभेद ज्ञान छन्ना चार सुन्नि मिली चार जो विषयी आदि बुरों का सङ्ग छन्ना तो पाप के बढ़ने से पुन्य कर्म घट गया जिस से जन्म सरण आदि का दुख (अपि) निस्न्यकर उत्पन्न छन्ना इस को वेद जानता है। ५६॥

#### स्वेद-ज जीन प्रकार तेँ श्राप करें कांउ नाहिँ। भयेउ प्रकट तेहिँ के सुनी, कैान विकासत ताहिँ॥५०॥

सुनौ जौन प्रकार ते स्वेद-ज श्राप प्रकट भये उत्हिं के कें। ज करें नाहिं ताहि कौन बिलोकत।

सुना जिस प्रकार पसीने से उत्पन्न होनेवाले जीव (ढीस सीख चीसर श्रादि) श्राप ही से उत्पन्न होते हैं उन को कोई उत्पन्न नहीं करता केवल ग्ररीर का पसीना उन के उत्पन्न होने का कारण है। उन को कौन देखता है ? श्र्यांत कोई नहीं देखता है। यह किसी पर विदित नहीं होता कि ये कब जनमें श्रार श्राप स्वभाव ही से वे उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार कर्म श्राप ही उत्पन्न होते हैं (प्रकृते: क्रपमाणानि स्वयं कर्माण नित्यन्न: श्रहक्कार-विमृहात्मा कर्ताहमिति मन्यते) स्वभाव ही से प्रतिदिन किये जाते कर्म को यह जीव श्रपना किया समभ कर श्रहहार करता

है दीर श्रपने की कर्ता समभता है इसी से श्रभाऽश्रभ कर्ष की जाल से नहीं कूटता॥ ५०॥

भयी विखमता कर्म महँ समता किये न होय। तुलसी समता समुक्त कर सकल मान मद धाय॥५८॥

श्रम्य । कर्म महं विखमता भयी किये समता न होय सकल मान मद धोय समुभ समता कर ।

जीवों के कर्म में (यिभिचार लोभ कोध श्रादि के कारण)
विरोध पड़ गया है श्रर्थात् खुकर्म जीवों से बन पड़ा है फिर उस
को श्रद्ध बनाना चाहते हैं सो बीच नहीं सुधरता है। तुलसी-दास
कहते हैं कि विषमता के बीज श्रहद्वार बार मत्तता कामादि
से मोहित होने को कोड़ कर बीर ज्ञान को बड़ा कर सब जीवों
में समता करो। सब जीवों को श्रपने समान समभ कर किसी
पर कोध किसी के धन का लोभ न करो तो भला होगा॥ भू८॥

सम-हित सहित समस्त जग सुद्धिद् जानु सब काहु।
तुलसी यह मत धारु उर दिन प्रति ऋति सुख लाहु॥
५८॥

श्रन्य । ममस जग सब काज सम-हित सहित सुद्धिद जानु यह मत उर धार तुलसी प्रतिदिन श्रति सुख लाज ।

संसार में के सब लोगों को समान भलाई के साथ श्रपना मित्र समभी चै।र किसी से अनुता न करो यह सिद्धान्त श्रपने इदय में धारण करो तो तुलसी-दास कहते हैं कि सम दिन श्रात्यना श्रामन्द का लाभ होता है।

मंगर में अपने शनु से सब लोग दुख पाते हैं जब तेरा कोई. अनु ही न रहा ते। तुम्ने क्येंकर दुःख हो सकता है। "सिया राममय सब जग जानी" सब मंगर के खोगों को सीताराम समान जान कर सब से प्रेम करो जिस से सदा सुखी रहो॥ ५८॥

यह मन महँ निश्चय धरहु है कोउ ऋपर न ऋान। का सन करत विरोध इठि तुलसी समुक्त प्रमान॥ई॰॥

श्रन्वय । मन मईं यह निश्चय धर् श्राम कां श्रपर न है तुलिमी प्रमान ममुभ इठि का मन बिरोध करत ।

श्रपने मन में यह निश्चय रक्खो श्रीर कोई लोग दूसरे नहीं हैं (जब सब संमार राममय है तो दूसरा कोई कहाँ से श्रावेगा) तुलसी-दास के कहने को प्रमाण मानो। हठ कर के किस के साथ बिरोध करता है सब तेरे मिन ही हैं। सब तेरे मिन हैं इस कारण किसी के साथ बिरोध उचित नहीं है। यदि द्व किसी से बैर न करेगा तो कोई तेरा शत्रु न बनेगा। तेरी ही करनी से शत्रु होते हैं। समता श्रीर मिनता तेरा सुख्य कर्तव्य है॥ ६०॥

महि जल अनल सा अनिल नभ तहाँ प्रगट तब रूप। जानि जाय बर बाध तेँ अति सुभ अनल अनूप ॥६१॥ श्रम्बय। तव सा रूप (जहाँ) महि जल श्रमल श्रमिस मभ तहाँ प्रगट, श्रमल श्रमूप श्रति सुभ (सो) वर बोध तेँ जानि जाय।

तरा वह इप अद्यां पृथ्वी जल बायु श्रिय श्री श्रीर श्राकाश हैं वहाँ प्रत्याच ही है। इन पाँचों तन्नों से यह संसार बना है जार तेरा श्रीर भी इन्हों से बना है तो दोनों पदार्थ एक ही हैं जन्ही पश्च तन्नों से रचित शरीर में जिन से समस्त श्रद्धाण्ड बना है तेरा जीवात्मा बास करता है। यह जीवात्मा परमात्मा का श्रंश होने के कारण निष्पाप वा निर्लेष निरूपम श्रीर परम कच्छाण्डप है श्रीर सुन्दर शान से जाना जाता है। श्रद्धाश्चान होने पर सब मायाक्यत भेद नष्ट हो जाता है। वस समदृष्टि होती है श्रीर सब प्रकार का विरोध दूर हो जाता है।

किति जल पावक गगन समीरा। पश्च रिचत यह अधम सरीरा॥ रैश्वर श्रन्स जीव श्रविनासी। सत चेतन घन श्रानन्दरासी॥ सो मायावस भयो गोसार्रें। बध्यों कीर मर्कट की नार्रे॥ रत्यादि चौपादयों से रामायण में यह बिषय वर्णित है॥ ६९॥

ना ते। श्रात छल हीन ह गुरु-सेवन कबु काल ॥ ई२॥

श्रन्वय। ये जो विसाल मुद्धि श्राकसात ते उपजे ना तो कहु काल श्रति कल हीन के गुरुसेवन (ते उपजे)।

श्रम को पहले दोहे में कह चुके हैं कि "बर मोध ते जान पड़े" को बोध होने का उपाय कहते हैं । परन्तु बदि वह बड़ी बुद्धि भगवत् क्षपा से त्राप से त्राप हो जाय तो बद्धत उत्तम है नहीं तो कुछ समय तक सब प्रकार के कपट से हीन हो कर गुरू की सेवा करने से त्रवस्य ज्ञान हो सकता है।

श्रकसात् ज्ञान होना परमेश्वर की दया वा पूर्व जन्म के संस्कार से सम्भव हो सकता है ॥ ६२ ॥

## कारज जुग जानहुं हिये नित्य चनित्य समान । गुरु-गम ते देखत सु-जन कह तुससी परमान ॥ ६३॥

श्रन्थ । हिये समान नित्य श्रनित्य जुग कारज जानज्ञ, तुलसी परमान कह सु-जन गुरू-गम तेँ देखत ।

श्रव जिन ने बोध से कल्याण होता है उन का वर्णन करते हैं।
श्रपने मन में नित्य श्रनित्य दोनों कामों को एक सा जानो श्रर्थात्
जब तक सत् श्रसत् का पिहचान न हो तब तक श्रज्ञानी ने लिये
दोनों समान है। कभी कभी भ्रम में पड़ कर लोग सत्य को
श्रमत्य श्रीर श्रमत्य को सत्य जान उसी की सेवा करते हैं। संसार
में ली पुत्र धन धाम विषयसुख पुरुष को बाँध रखनेवाले हैं
उन्हीं को लोग हित समभते हैं श्रीर सब को समान समभना
परोपकार सत्युक्त साधुसेवा ईश्वरभिक्त जो परम उपकारी वस्तु हैं
उन्हीं में लोगों का कम श्रनुराग होता है। तुलसी-दास प्रमान
के साथ कहते हैं कि सज्जन लोग गुरु की दी उन्हीं ज्ञानदृष्टि
से देखते हैं। ६१॥

### महि मयक श्रह-नाय के। श्रादि श्रान भव भेद। ता विधि तेई जीव कहँ है।त समुक्त विनु खेद॥ ई४॥

श्रन्वय । श्रह-नाथ मयङ्क महि श्रादि ज्ञान भेद भव । तेई जीव कहँ समुभ विनु ता विधि खेद होत ।

सूर्य जदय ने पहले पृथ्वी पर ने सब पदार्थ अन्धनार में एक से जान पड़ते हैं परन्तु सूर्य और चन्द्रमा ने जदय होने पर पृथ्वी श्रादि पदार्थों ने ज्ञान का भेद होता है अर्थात् यह श्राम है यह जल और यह पर्वत है दत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। जसी प्रकार श्रावनाशी ब्रह्म ने श्रंश दस जीव को ज्ञान के विना दुःख होता है। जब तक श्रज्ञानक्ष्पी श्रन्थकार से दस का मन ढ़का रहता है दसे सत्य श्रसत्य नहीं जान पड़ते परन्तु जब ज्ञानक्ष्पी नेन खुल जाता है तो सुखदायक श्रार दुखदायक पदार्थ देख पड़ते हैं। जब तक दसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता दस के दुख की श्रात्यन्तिक निवृत्ति (मोच) नहीं होती (स्रते ज्ञानान्न सुक्ति:)॥ ६४॥

# परे। फेर निज कर्म महँ भ्रम भव के। एइ हेत। तुलसी कहत सु-जन सुनह चेतन समुक्त अचेत॥६५॥

श्रन्वय । निज करम महँ फोर परो भव भ्रम को प्रश्न होत । तुलसी कहत (हे) सु-जन सुनक्क चेतन श्रचेत समभा ।

श्रपने ही किये कर्म में भेद पड़ गया है यही जना पाने बीर

श्रम होने का कारण इत्रा। तुल्की-दास कहते हैं कि हे सत्पुर्वो! सुनिये (त्रपने कर्म के हेरफेर हो जाने के कारण) चेतन बुद्धिमान जन भी श्रचेतन श्रज्ञानी समभे जाते हैं। ग्रुभ श्रद्धभ दोनों प्रकार के कर्म पुरुष को संसार में बांधनेवाले होते हैं। कभी कभी ग्रुभ कर्म करने में श्रद्धभ श्रीर श्रद्धभ करते समय भी ग्रुभ कर्म हो जाते हैं जैसे राजा नृग ने एक गौ दो ब्राह्मण को संकल्प दो। श्रज्ञामिल ने श्रपने पुत्र में ममता मोह के कारण उसे नारायण कह पुकार सुक्ति पायी। इस कारण दोनों कर्मों को होड़ हरिभिक्त ससङ्ग्रित श्रादि करना उचित है। ६५॥

### नाम-कार दूखन नही तुलसी किये विचार। करमन की घटना समुक्ति ऐसे बरन उचार॥ ईई॥

श्रन्वय । नाम-कार दूखन (परन्तु) तुलमी ऐसे विचार करमन की घटना समुभि वरण उचार (किये दूषन) नहीं ।

केवल नाम के लिये श्रहहार के माथ जो जो कर्म किये जाते हैं "वे दोषकारी होते हैं"। परन्तु तुलमी-दाम ऐसा विचारते हैं "कि कर्म की भवितव्यता समभ कर जो (काम करते) श्रीर वाक्य उद्यारण करते हैं "उन का कर्म वा श्रीर वाक्य दूषणकारी नहीं होता। जैसे राजा दश्ररथ ने कर्म की घटना को विना सोचे विचारे के केथी को बर-दान दिया पीके से पहनावा किया श्रीर दुःख पाया। यदि पहले से सोच विचार के वाक्य उद्यारण किये होते तो कभी भी दुःख भोगना न पड़ता।

#### दूसरे प्रकार श्रम्यय शार श्रर्थ।

करमन की घटना समुभि ऐसे बरन नाम उचार किये (कि) तुलगी विचारे दूखनकार नहीं।

सब ने अपने अपने कर्म का होना समम कर इस प्रकार उन के (नाम ने) बंधाँ का उचारण किया गया है कि तुल्की-दास के बिचार में नाम रखनेवाले का कुछ दोष नहीं हो सकता। जैसे सर्ख ने नाम "दिवाकर बार 'तिग्मरिम्न" इस कारण रक्खे कि एन के उगने से दिन होता है बार उन की किरणें बड़ी तीखी हैं। चन्द्रमा ने नाम "निग्राकर हिमकर" इस कारण रक्खे गये कि उन के उदय से रात की ग्रोभा होती बार उन की किरणें उण्ही हैं इत्यादि। जिस प्रकार का इन का कर्म देखा गया उसी प्रकार का नाम रक्खा गया तो इस में कोई बात दूषण की नहीं है।

श्रभिप्राय यह कि यद्यपि सूर्य श्रीर चन्द्रमा दोनों तेजक्ष हैं परन्तु गुणें के श्रनुपार उन के नाम भिन्न र इत्ये हैं ॥ ६६ ॥ सु-जन कु-जन महि-गत जया तथा भानु ससि माँहि। तुससी जानत ही सुसी होत समुक्त बिन नाहि ॥६९॥

श्रन्वय। (जया) भानु सिंस माँहि तथा महि-गत सु-जम कु-जन।
तुलसी जानत ही (सु-जन) सुखी होत (परन्तु) समुभ विन
नाहिँ (सुखी) होत।

जैसे जब सर्य चन्द्रमा में मिलते हैं तो चन्द्रमा की कला

शीण हो जाती है वैसे ही एक्वी पर जब साधु जन कीर दुष्ट एक इते हैं तो साधु जन की साधुता को विमाय कर उन्हें दुखी करते हैं। तुलसी-दास कहते हैं कि ज्यों ही साधु जन दुष्ट को पहचान खेते हैं कीर उन का सक्त होड़ देते हैं वैसे ही सुखी होने खगते हैं परन्तु जब तक उन्हें नहीं पहचानते तब तक उन के सक्त से दु:खी बने रहते हैं। यहाँ सूर्य में सक्त से चन्द्रमा के खीण होने ही भर का दृष्टान्त दिया है कीर उतने ही श्रंत्र में सादृग्य है इस से किब ने सूर्य की निन्दा की यह श्रीमप्राय नहीं निकलता है।

श्रमावास्था को चन्द्रमा सूर्य एक व होते हैं दितीया से ज्यों ज्यों श्रालग श्रालग होते हैं त्यों त्यों जन की कला बढ़ती है॥ ६०॥

मातु\*-तात भव-रौति जिमि तिमि तुससी गति ते।रि। मातु न तात न जानु तब है तेहि समुक्त बहे।रि॥६८॥

श्रन्वय । जिमि मातु-तात भव-रीति तिमि तोरि गति । तुलसी मातु न बहोरि तात न तब समक है ।

जिस प्रकार माता पिता के जनमने की रीत है श्रर्थात् जैसे तेरे माता पिता श्रपने श्रपने माता पिता के रजबीज से उत्पन्न अधे थे वैसे ही द्व श्रपने उत्पन्न होने की रीत को भी जाने। श्रर्थात्

<sup>\*</sup> न माता पिता वा न देवा न लीका न वेदा न यजा न तीय नुविक्त । चुन्नी निम्सातिग्रत्यात्मकलात्तदेकी अविशिष्टः शिवः केवकी अवस् ?

श्रीभगवष्द्वप्राचार्यक्रतनिकीणद्शक्त् ।

माता के उदर में पिता के श्रंध के जाने से शुक्रश्रोणित के मेख से जैसे सन्तान होता है सो जैसे श्रपने मा-बाप से भिन्न नहीं है कीं कि "श्रात्मैव जायते" श्राप ही पुरुष पुत्र हो कर उत्पन्न होता है उसी प्रकार (हे जीव!) तेरी भी उत्पन्ति ब्रह्म श्रीर माया के योग से होती है। हा दिश्वर का श्रंध है माया के वश्र हो कर श्रपने को खतन्त्र समभता है इसी से संसार में बाँधा है।

तुलसी-दास कहते हैं कि तेरी मा कोई नहीं पुनः तेरा पिता भी नहीं केवल तेरा ज्ञान ही जो कुछ है मो है। जब तुभे श्रात्मज्ञान होगा तो माता पिता सब कूट जायँगे त्र सिंद्यानन्दरूप हो जायगा॥ ६८॥

सरव सकल ते है सदा विसलेखित सब ठैार। तुलसी जानहिंसुइद्रिंग् त्रित मित सिर मैार॥ई८॥

श्रन्य। ते सरव (है) सदा सब टौर (है) सकल विसलेखित है तुलसी ए सुद्धिद जानहिं ते श्रति मति सिर मौर।

ह्र मर्बरूप है मर्बदा मब खानों में व्याप्त रहता है बीर मब से श्रलग भी है। तुलमी-दाम कहते हैं कि विदान इस बात को जानते हैं वे श्रति बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं।

जो सब ठौर है वह सब से श्रलग क्यों कर हो सकता है इस में विरोधाभास श्रलङ्कार जन्मा॥ ६८॥

श्रबद्धार घटना कनक रूप नाम गुन तौन। तुलसौ राम-प्रसाद तेँ परखिं परम प्रबीन ॥ ७०॥ जपर के दोई में परमाता के श्रंग जीवाता का सब खान में याप्त रह कर भी सब से श्रवग होना कहा था उसी श्रथं को श्रव दृष्टाना दे कर प्रमाणित करते हैं॥

श्रन्वय । कनक श्रन्जङ्गार घटना तीन नाम रूप गुन । तुसबी परम प्रवीन राम प्रसाद ते परखिं॥

योने ये अलङ्कारों की रचना होती है जन के तीन नाम इप बीर गुण होते हैं परन्तु योना एक ही है और यब अलङ्कारों में ब्याप्त है। कङ्ग जुण्डल और विजायठ तीन गहने एक ही योने ये बनायिये तो तीनों के नाम इप और गुण (अर्थात् कङ्ग हाथ को श्रोभित कुण्डल कान को और विजायठ बाँह को भूषित करता है) भिन्न १ छए परन्तु योना यब में एक ही है। उसी प्रकार यस्त रज तम तीनों गुण और भूमि जल तेज वायु और आकाश इन पाँचों भूतों ये यह संयार और संयारी यब पदार्थ बने हैं, यब में आह्म-तस्त एक ही है परन्तु पदार्थ भिन्न १ नाम ये पुकारे जाते हैं। तुल्यी-दाय कहते हैं कि यह बात बड़े ज्ञानी लोग राम चन्द्र की द्या ये जानते हैं॥

एक पदारथ विविध गुन सङ्घा अगम अपार। तुलसी सु-गुरु प्रसाद तें पाये पद निरधार॥ ७१॥

श्रन्वय । एक पदारथ गुन विविध श्रगम श्रपार सङ्घा तुलसी सु-गुरू प्रसाद तेँ निरधार पद पाये॥

सोना एक ही वस्तु है परन्तु उस के गुण श्रनेक हैं श्रीर नाम इतने श्रधिक हैं कि जिस को न कोई जान सके न गम सके। श्रभिप्राय यह कि एक ही बोना है जिस की श्रनेक प्रकार की बैावधियाँ बनती है जिस के श्रमक्क गुण होते हैं। श्रवण श्रादि से श्रोभा दानादि से पुण भचणादि से पुष्ट होती है। सोने की सुद्राश्रों बैार श्रवणों के नाम इतने श्रधिक हैं जिन को गिन कर कोई पार नहीं पा सकता है। उसी प्रकार एक ही श्रातमा है जिस के श्रंश से बौराधी लाख जीवों की स्टिष्ट हाई है।

तुलकी-दास कहते हैं कि उत्तम गुरू की दया से निश्चयात्मक बद्ध श्रर्थात् परमात्मा को पाते हैं। गुरू क्रपा कर ज्ञान देवें तो परमात्मा का पहचान होवे॥ २१॥

गन्धन मूच उपाधि बहु भूखन तन गन जान । साभा गुन तुलसी कर्हहिँ समुद्रहिँ सुमति-निधान॥७२॥

मन्य । मूल गन्धन, तन भूखन गन बज्ज उपाधि जान तुलसी गुन सोभा करूँ हिँ सुमति-निधान ससुभाहिँ॥

एक मल कारण केवल (गन्धन) सोना है ग्ररीर के त्रनेक प्रकार के श्रवणों के समूह जो सेाने से बनते हैं उन्हें उपाधि जानना चाहिये। तुलसी-दाम कहते हैं कि दन का गुण ग्रोभा का बढ़ाना है बार बस्तु सब में एक ही है। इस बात को बुद्धिमान लोग समभाते हैं।

जिस प्रकार सब श्रूषणों की जड़ केवल एक सोना है उसी प्रकार सब पदार्थों का मूल केवल एक परमात्मा है। जिस प्रकार सोने से चाहे जितने प्रकार के श्रूषन बनाओं परन्तु सोना सब में एक ही है सब का आकार भिन्न हो गया है, उसी प्रकार सोना रूप आत्मा सब में एक है। संसारी पदार्थ चाहे जितने प्रकार के हों एक आत्मतन्त्र सब में है॥ जो बात अपर कह चुके हैं उसी को दृढ़ करने के लिये इस दोड़े में फिर कहा॥ ०२॥

जैसे। जहाँ उपाधि तहँ घटित पदारय रूप। तैसे। वहाँ प्रभास मन गुन गन सुमति श्रनूप॥७३॥

त्रम्वय । जहाँ जैसो उपाधि तहं तैसो पदारय रूप प्रभास (तथा)
गुन गन घटित त्रनूप सुमति मन (गुन)॥

जहाँ पदार्थ में जिस प्रकार की उपाधि लगाई जाती है वहाँ वैसा ही उस पदार्थ का रूप शोभा श्रीर गुण बन जाता है। जिन सज्जनों के उपमा रहित सुबुद्धि है उन के मन इस को जानते हैं॥

जिस प्रकार खपाधि के श्रनुसार सोने के रूप गुन श्रादि बदल जाते हैं वैसे ही श्रातमा की जैसी खपाधि इर्डर वहाँ वैसा ही देव मनुख्य पश्च श्रादि रूप बार तदनुसारी गुन हो जाते हैं श्रीर उन की श्रोमा भी श्रपनी खपाधि के समान होती है। सोने के श्रूषणों में जैसे मैस सगने से उस की श्रोमा बिगड़ जाती है उसी रीत पापरूप मैस श्रातमा के सहुण को नष्ट कर देती है। श्रीम संयोग से धातु की मैस जब जाती है वैसे ही श्रानाम्नि वा भिन्न के दारा श्रातमा का मल नष्ट हो जाता है। इस बात को सत्मृत्त श्रीर राम की दया से बृद्धिमान खोग भली भाँत समभते हैं। इस दोहे में भी पूर्व कियत श्र्यं को हुढ़ किया है। ०३॥

जान बस्तु श्रस्थिर सदा मिटत मिटाये नाहि। रूप माम प्रगटत दुरत समुभित विकासह ताहि॥७४॥ श्रुव्य । बस्तु सदा श्रक्षिर जानु मिटाये नाहि मिटत रूप नाम दुरत प्रगटत ताहि ससुभि विस्रोक्ष ॥

सोना सद्ग्र श्रात्मारूप बस्तु सर्वदा खिर एकरूप एकरस रहती है ऐसा जानिये। उस का नाग्र करने से भी वह नष्ट नहीं होती, केवल जब २ उस का रूप बदलता है तो दूसरा नाम पड़ जाता है इस से रूप श्रीर नाम बार २ नष्ट होते श्रीर फिर प्रगटते हैं इन को भली भाँत समभ कर देखो। वस्तुश्रों का श्राकार मात्र बदल जाता है परन्तु श्रात्मतल सब में एक है। यह बात सोने के उदाहरण से सिद्ध कर दिखलाया है ॥ ०४॥

### पेखि रूप सङ्घा कड़व गुन सु-विवेक विचार। इतनाई उपदेस बर तुलसी किये विचार॥ ७५॥

श्रान्वय । रूप पेखि (तथा) सु-बिनेक गुन विचारि सङ्घा कहव। बर विचार तुलसी इतनाई उपदेश किये।

खक्ष्य को देख कर बार श्रन्थ विचार से गुन को सोच कर नाम रखना चाहिये। उत्तम विवेक तुलसी-दास वा सुन्दर विवेक युक्त इतने ही उपदेश को तुलसी-दास-शी ने किया है॥

श्रीभप्राय यह कि बिना सोचे विचारे श्रपना दृष्टदेव कर लेगा श्रम्का नहीं होता। गुण श्रादि सब सोच विचार के श्रपना दृष्टदेव बना के तब देवताश्रों की सेवा करनी चाहिये। योगी लोग जिस का ध्यान करते हैं उस मनोहर-रूप-वाले प्रश्तु को राम, सेघ के समान श्याम-वर्ण भक्त सुखदाई प्रश्तु को घनस्थाम, फरसा धारण करनेवाले को परग्रराम, इस धारण करनेवासे को इसधर दायादि रूप के श्रमुसार संज्ञा के उदाहरण है। महली के श्राकारवासे श्रवतार का नाम मत्य, ककुये के समान का कच्छप, ग्राकर के तस्य का बराइ, मनुष्य श्रीर सिंह के सदृश रूप नृसिंह, श्रीर श्रीत कोटे रूप के कारण बावन दायादि रूप को देख कर परमेश्वर के सीलावतारों के नाम पड़े हैं॥

पूजा करने योग्य मूर्तियों के पाँच भेद हैं श्रर्थात् १ श्राप वे श्राप प्रगटे जैसे श्रीरङ्ग पद्मनाभ श्रद्धर श्रादि, १ देवताश्रों के खापित यथा जगन्नाय ब्रह्मेश्वर बुधेश्वर श्रुवेश्वर श्रादि, १ सिद्धों के खापित पन्हरी-नाय गोरख-नाय श्रादि, ४ मनुखों के खापित नगर कार ग्राम में बद्धतेरे पाये जाते हैं, श्रीर ध्वां खयं प्रतिष्ठित जैसे श्राखिग्रामादि जानना चाहिये। कृपों के भेद को श्रागे के दोहे में कहेंगे॥ ७५॥

सदा स-गुन सीता-रमन सुख-सागर बच-धाम। जन तुचसी परखे परम पाये पद विस्नाम॥ ७६॥

श्रन्वय । तुलसी-(जो) जन सदा सुख-सागर सगुन बल-धाम सीता-रमन परखे परम पद बिस्नाम पाये॥

तुलगी-दास कहते हैं कि जिस मनुष्य ने सदा सिवदानन्द मूर्ति सगुण ब्रह्मखरूप बल के पुच्च सीता के पित श्रीरामचन्द्र को पहचाना एस ने सब से उत्तम बस्तु मोच को पाया क्योंकि सौन्दर्य, माध्यं, सक्तुमारता, खच्छता, प्रदुता, उज्ज्वलता, प्रसन्नता, सखमा, वात्सख, मधुरता, गामीर्थ, भक्तवत्सलता श्रादि गुण सब श्रीरामचन्द्र में थे। महर्षी वाल्तिकि जी ने मपनी रामायण में रामचन्द्र जी का मपूव वर्णन\* किया है ॥ ७६॥

स-गुन पद। रथ एक नित निरगुन श्रमित उपाधि।
तुलसी कर्राष्ट्रं विसेख तें समुक्त सु-गति सुठि साधि
॥ ७७ ॥

श्रन्य। स-गुण पदारथ नित एक उपाधि 'निरगुन श्रमित उपाधि' (युक्त) तुसमी विसेख कहहिँ सुठि सु-गति साथि ससुभा॥

सुन्दरता, चमा, दया, सुशीलता श्रादि गुणों से युक्त श्रर्थ धर्म काम मोच सब के देनेहारे सगुन (पदार्थ) परमेश्वर श्रीरामचन्द्र हैं (उन के पाने के खिथे) सदा एक (उपाधि) धर्म की चिन्ता करनी होती है श्रर्थात् श्ररणागत हो कर सेवा करना परन्तु रूप गुण श्रादि से रहित पर-ब्रह्म श्रमंख्य उपाधि बाधाश्रों से युक्त हैं उन के पाने के खिथे सुखे ज्ञान को प्राप्त करने में श्रत्थनत परिश्रम श्रीर

<sup>\*</sup> इत्ताकुवंग्रप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः।

नियतात्मा महावीर्यो दितिमान् छतिमान् वग्री ।१॥

वुद्धिमान्नीतिमान् वाग्मी श्रीमाष्ट्रज्ञनिवर्ष्याः।

विप्रतांसो महावाज्ञः कम्मुग्रीवा महाहतुः॥२॥

महोरस्तो महेम्बासी गूजन्तुरिन्द्मः।

धाजानुवाज्ञः स्ग्रिराः स्तत्ताटः स्विक्रमः॥३॥

समः समविभक्ताष्ट्रः खिग्धवर्याः प्रतापवान्।

पीनवद्या विग्राकाच्चो बद्यीवान् श्रुभकच्याः॥॥॥

(ह्वादि वास्त्रिक्तीये रामाय्यो ।,)

अधंख्य विष्न होते हैं। इस लिये तुलसी-दास सगुन ब्रह्म रामचन्द्र को निर्मुण से (विसेख) सुखदाई कहते हैं इस कारण (समुभि) विचार कर के (सुढि सुगित साधि) सुन्दर सुगित को साधो अर्थात् उत्तम बित पाने के लिये रामचन्द्र की आराधना करो। इस में सगुन ब्रह्म औरामचन्द्र की भित्त की ज्ञान से अधिक सुलभता दिखाई है। ।००।

यथा एक मँ हँ बेद गुन ता मँ हँ के। कहु नाहि। तुलसी बरतत सकल है समुद्रत के। उ को। उ ताहि॥ ७८॥

श्रन्वय । यथा एक मँहँ वेद गुन कड़ ता मँहँ को नाहिँ तुससी वरतन सकस है (परन्तु) ताहि कांच कांच समुभत ।

जिस प्रकार एक रामक्य परमेश्वर में चार गुण हैं। यन्यकार प्रश्न करते हैं कि कहा जन चारो गुणों में कौन नहीं हैं? श्रर्थात् सभी चर श्रचर जीव जन चारो के भीतर श्राजाते हैं बीर सब दहीं में वर्तमान भी हैं श्रर्थात् स्टिए पालन दन्ही के दारा होता है परन्तु हस के समभनेवाले विरखे ९ लोग हैं बद्धत कम लोग समभते हैं। संस्कृत यन्थों में दन गुणों का बद्धत प्रकार से बर्णन किया है। भगवत्-गुण-दर्पण'नाम यन्य में पहले, ज्ञान, श्रक्त, बल, ऐश्वर्य, वीर्य,

<sup>\*</sup> श्रेयः श्रितं भित्तमुदस्य ते विभो ! क्तिप्रयन्ति ये नेवजवोधजव्यये । तेषामसौ क्षेत्रजवैव श्रिय्यते नाम्यद्यया स्यूजतुषावधातिनाम् । (श्रीमद्वागवतम्)

श्रीर तेज ये क गुण संसार के पालन श्रादि के उपयोगी हैं। दूसरे, सत्यता, ज्ञानिता, श्रमन्तता, एकता, व्यापकता, निर्मलता, खतन्त्रता, श्रानिता, श्रमन्तता, एकता, व्यापकता, निर्मलता, खतन्त्रता, श्रानित्ता श्रादि भजन के उपयोगी गुण हैं। तीसरे, द्या, क्रपा, श्रम्तकत्मा, श्रनृशंसता, वात्सख्य, सौशीख्य, सौलभ्य, काद्य्य, खमा, गास्मीर्थ्य, श्रीदार्थ्य, खेर्य्य, धेर्य्य, चातुर्थ्य, क्रतिल, क्रतज्ञल, श्रार्द्रता, खज्जता, सुद्रता श्रादि गुण भगवान के सेवकों के लिये उपकारी हैं। चौथे, सुन्दरता, मधुरता, सुगन्धता, सुकुमारता, उज्ज्वलता, लावण्य, तारुष्य श्रादि शरीर के गुण हैं। इस प्रकार रामक्ष्य भगवान के (बेद) चार प्रकार के गुण श्रास्तों में वर्णित हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश श्रादि सब उन्ही गुणों से होते हैं इस से सब दन्ही में हैं श्रीर दन्ही को वरतते हैं॥ ७८॥

तुलसी जानत साधु जन उदय-श्रस्त-गत भेद। बिन जाने कैसे मिटै बिबिध जनन मन-खेद॥ ७९॥

श्रन्य । साधु जन उदय-श्रस्त-गत भेद जानत, तुससी बिन जाने विविध जनन मन-खेद कैसे मिटे॥

हरिभन साधु लोग उदय से ले कर श्रस्त पर्य्यन्त सारी प्रस्वी का भेद जानते हैं। तुलसी-दास कहते हैं कि विना जाने श्रनेक मनुख्यों के मनें। का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है।

श्रभिप्राय यह कि जगत् कोई सत्य पदार्थ नहीं नेवल माया की श्रम्ति से सत्य सा प्रतीत होता है इस बात को ज्ञानी साधु जन जानते हैं। विषयी संसारी, जीव जब तक उसे ब्रह्मज्ञान न हो नहीं जान सकता इसी कारण वह सुख दुख का भागी होता है। पूरा ज्ञान होने पर उसे भी इस जगत की चार दिन की चान्दनी ज्ञात हो जायगी तब वह दुखहीन हो जायगा॥ ७८॥

सन्सय सेाक स-मूल रूज देत श्रमित दुख ताहि। श्रहि श्रनुगत सपने विविध जाइ पराय न जाहि॥८०॥

श्रन्वय । सन्सय समूल सोक रूज ताहि श्रमित दुख देत । जाहि सपने विविध श्रहि श्रनुगत पराय न जाइ॥

जपर के दोई में कही बात को अब दृष्टान्त दे कर स्पष्ट करते हैं। श्रमक्रप कारण से दृढ़ हो कर दुखक्रियों रोग उसे अनन्त क्षेप्र दे रहा है जैसे किसी के पीक्षे सपने में अनेक साँप खागे हैं। श्रीर उस से भागा न जाय, श्रर्थात् उन के घेरे में पर कर वह बिचारा श्रष्टान्त दुखी हो।

श्रभिप्राय यह कि सपने के साँप श्रीर उन से दुख पाना सब मिथा ही है परन्तु सपना देखनेवाले को उन से सबा क्रेग होता है उसी प्रकार इस संसार के विषय सब भूठे हैं श्रीर उन के दारा विषयी कोगों को जो सुख होता है सो भी भूठा है क्योंकि श्रन्त को उन से दुख ही मिलता है ॥ ८०॥

तुलसी साँचा साँप है जब लगि खुलैंन नैन। स्रो तब लगि जब लगि नहीं सुनै सु-गुरु-बर-बैन॥८१॥ श्रम्य । जब खिंग नेन न खुंखेँ (तब खिंग) बाँची बाँप है सी तब खिंग जब खिंग सु-गृह-बर-बैन नहीं सुनै ॥

खप्त में जब तक श्रांखे न खुंखें तब तक साँप सचे से जान पड़ते हैं श्रीर ज्ञानकपी श्राखें का खुंखना तब तक नहीं हो सकता जब तक श्रच्छे-गुरु के सुन्दर वाकों को न सुने ।

जब तक श्राखें न खुनें खप्त का दुख किसी प्रकार दूर नहीं होता श्रीर खप्त देखनेहारा महादुख में पड़ा ही रहता है जब कोई उसे जगा देता है श्रीर उस की श्रांखें खुल जाती हैं उस का क्षेत्र सब भूठा श्रीर वर्ध जान पड़ता है उसी प्रकार जगानेहारा गृह जब श्रामक्षी नेत्र खोल देता है तो यह जगत सपने की सम्मत सा जान पड़ता है ॥ ८९॥

पूरन परमा-ऽरथ दरस परस न जै। लगि श्रास । तै। लगि खन न,उघात नर जै। लगि जल न प्रगास॥८२॥

श्रन्वय । जो लगि श्रास परसत (तो लगि) पूरन परसा-ऽरथ दरस न जो लगि जल न प्रगास (तो लगि) नर खन न श्रघात ।

जब तक जीव को विषय सुख की त्रामा स्पर्म करती है त्रर्थात् जीवों के मनसे विषय का श्रीभलाष भलीभाँत नष्ट नहीं हो जाता तब तक पूरी सुकि का दर्भन नहीं होता। जब तक विषय की श्राम तब तक संसार की फाँस। इस में दृष्टान्त देते हैं कि जब तक जल न प्रगटे तब तक मनुष्य एक चल भी द्वप्त नहीं होता संसार के खेती- करनेहारे देखा करते हैं कि कथ जल बरसता है जब तक जल जहां होता उन के मन को आनन्द दहीं मिलता परन्तु जल पड़ते ही वे आनन्द से भर जाते हैं वही दशा संसारी जीव की है कि विषय सख की आशा मिटते ही उन के मन में ज्ञान उपजता है।

किसी किसी पुस्ति में "तो लिंग खन उप्यान नर" किसी में "खरज उघान नर" पाठ है। उप्यान प्रब्द का अर्थ जो सुखना करें तो वह अपङ्गत सा जान पड़ता है क्यों कि श्रोपाय धातु संख्नत भाषा में वढ़ती वा परिपूर्णता का श्रूर्य देता है इस कारण "उघान" को श्रघान का श्रपश्चंग्र मान कर श्रघाना श्रूर्य किया गया है। यदि "तो लिंग खन नर न उद्यान" श्रून्यय की जिये तो पहले पाठ का श्रूर्य "तब तक एक चण भी मनुष्य नहीं बढ़ता वा द्वप्त होता" होगा। इस प्रकार दोनो पाठ ठीक हो सकते हैं ॥

तब लगि इम तेँ सब बड़ा जी लगि है कछ चाह। चाइ-रहित कह के। अधिक पाय परम-पद थाह॥८३॥

श्रम्यय । जब लगि ककु चाइ है तब लगि इस तेँ सब बड़ो, चाइ-रहित कहँ को श्रधिक (तिन) परम-पद थाइ पाये।

जब तक मनुष्य के मन में किसी वस्तु की दुच्छा बनी है तब तक ही ( उसे समभना चाहिये ) कि हम से सब लोग बड़े हैं क्योंकि श्रामा-हीन के निकट कौन बड़ा है ? श्रर्थात् कोई भी बड़ा नहीं है । जिस ने श्रामा कोड़ी उस ने परम पद सुक्ति का थाह ( पता ) पया। त्राज्ञा ही दुखदाई \* वन्धन है जिस ने सब प्रकार की श्राज्ञा स्थागी वह सुखी जन्ना॥ पर ॥

कारन करता है अचल अपि अनादि अज-रूप। तातेँ कारज विपुल-तर तुलसी अमल अनूप॥८४॥

श्रन्वय । कारन करता श्रिपि श्रचल श्रनादि श्रज-रूप है तुलसी श्रमल श्रन्प ताते विपुल-तर कारज।

जिस से कार्य उत्पन्न होता है वह कारण श्रीर कार्य करनेवाला जीव भी दोनों स्थिर श्रनादि श्रीर जन्म-हीन हैं तुलसी-दास कहते हैं कि मल-हीन उपमा रहित श्रर्थात् निर्मल श्रीर निरूपम उस कारण से (विपुल-तर) बज्जत से कार्य होते हैं ॥

दितीयार्थ। कारण श्रर्थात् सब जीश्राँ को जत्मन्न करने हारा परमात्मा श्रथवा कारण का भी कर्ता श्रथांत् कारणें का भी कारण परमेश्वर श्रीर कर्ता श्रर्थात् उसी परमात्मा का श्रंग्र जीव जो सब कार्थीं को करता है दोनों ही (श्रपि) निश्चय कर श्रवल श्रमादि श्रीर ब्रह्म के रूप हैं इस निर्मल निरूपम पदार्थीं से श्रनेक प्रकार कार्य होते हैं ॥ ८४॥

करता जानि न परत है बिन गुरु-बर-परसाद।
तुलसी निज सुख बिधि-रिहत केहि बिधि-मिटै बिखाद
॥ ८५॥

<sup>\*</sup> काग्रा हि परमं दुःखं नैराश्चं परमं सुखम्। क्राश्रापाशस्य ये दासास्ते दासा जगतामपि। बाग्रा दासीकृता येन तस्य दासायते जगत्॥

श्रन्य । बिन गुरु-बर परसाद करता (निज-रूप) न जान परत है तुससी निज सुख विधि-रहित विखाद केहि बिधि मिटै।

बिना किसी उक्तम गृह की क्रपा के जीव को अपना इत्य नहीं जान पड़ता इस कारण यह जीव अपने सुख के उपायों के ज्ञान से हीन है ते। उस का दुख किस प्रकार मिट सकता है अर्थात् किसी भाँति नहीं मिट सकता। जब तक जीव अपने परमात्मा के इत्य को भली भाँत न पहचाने और ईषांदेष मद मत्मर आदि को कोड़ औराम-चन्द्र की अरण में न जाय और किसी हरि-भक्त का उपदेश हसे न मिले तब तक किस प्रकार इस का सब क्षेत्र दूर हो सकता है?॥ ५५॥

### स्निन-मय घट जानत जगत बिन कुलाल निहँ होय। तिमि तुलसी करता रहित करम करै कह केाय॥८६॥

जगत जानत सिन-मय घट कुलाल बिन नहिँ होय तिमि तुलसी कड़ करता रहित कोय करम करै।

संसार भर जानता है कि मही का घड़ा बिना कें हार के नहीं हो सकता श्रर्थात् सुन्दर चिकना घड़ा बिना बनानेवाले के कभी नहीं बन सकता ज्यात् सुन्दर चिकना घड़ा बिना बनानेवाले के कभी नहीं बन सकता ज्या प्रकार तुलसी-दास पूक्ते हैं कि कहा विना कर्ता के कौन काम (करता) होता है श्रर्थात् कोई भी काम विना करनेवाले के कभी भी नहीं हो सकता है। जो जो काम देख पड़ता है सब के कोई न कोई करनेवाले श्रवस्त्र ही रहे हैं। वही दमा इस जगत की भी है। ऐसा बड़ा ब्रह्माएड बिना किसी कर्ता के कभी नहीं

हो सकता त्रीर इस जगत का एक त्रंग्र इम लोगों का प्रतीर भी बिना किसी कर्ता के कभी नहीं हो सकता इस हेतु इन का कर्ता त्रवस्य मानना पड़ा वह कर्ता श्रीपरमेश्वर के त्रवतार रामचन्द्र को कोड़ त्रीर कौन हो सकता है। त्रव त्रपने कर्ता परमेश्वर को पहचानना त्रीर उस की त्राराधना करना सब जीवें का सुख्य कर्तव्य है॥ ८६॥

ता तेँ करता-ग्यान कर जा तेँ करम प्रधान।
तुलसी ना लखि पाइहै। किये श्रमित श्रनुमान॥ ८७॥

ता ते करता-ग्यान कह जा ते करम प्रधान तुलमी श्रमित श्रमु-मान किये ना लखि पाइसी।

इस कारण कर्ता ही का ज्ञान करो त्रर्थात् पहले कर्ता को भली भाँत पहचानो कोंकि उसी से मुख्य कर्म उत्पन्न होता है तो कर्ता न हो तो कर्म कौन करे त्रीर जब कर्म ही न होगा तो उस का बन्धन भी कहाँ से त्रावेगा इस कारण कर्ता का जानना बद्धत त्रावस्थक है। कर्ता के पहचानने के लिये जपर कर्र एक दोहों में त्रनेक उपाय बता चुके हैं जिन में गुरु सेवा मत्मकृति त्रादि मुख्य हैं। तुलसी-दास कहते हैं कि नहीं तो त्रसङ्ख्य त्रनुमान भी करते रहोगे तो भी नहीं जान सकोगे। कर्म के उत्पन्न करने का मुख्य कारण कर्ता ही है तो इस को बिना जाने जो कर्म के जानने के लिये त्रनेक उपाय भी चाहे करे पर ज्ञान होना कठिन हो जाता है इस कारण कर्ता ही के जानने में यह करो जिस से त्रात्मज्ञान त्रवस्य होगा॥ ८०॥

### श्रनूमान साबी रहित हेात नहीँ परमान। कह तुलसी परतच्छ जा से। कह श्रपर के। श्रान॥ ८८॥

श्रन्वय । साही रहित श्रनूमान परमान नहीं होत तुस्तमी कह जो परतच्छ सो कक्क श्रपर श्रान न ।

यत्तासी के दोहे में कह चुके हैं कि बिना कर्ता के ज्ञान श्रनेक श्रनुमान से कार्य सिद्धिन होगी उसी को श्रीर दृढ़ करते हैं।

साची के बिना श्रनुमान प्रमाणित नहीं होता इस कारण तुस्ति। दास उपदेश देते हैं कि जो प्रत्यच है उसी को कहा श्रीर करो श्रीर दूसरे को मत करो।

श्रभिप्राय यह कि श्रपने मनसे श्रनुमान करके श्रनेक प्रकार का कर्म जो हाँ करता है बिना साची के वह सब कुछ काम न देगा इस कारण श्रपने कार्य का साची रखना तेरे लिये बद्धत श्रावस्थक है वह साची तेरा गुरु वा साधु जन हो सकते हैं इस हेतु गुरु के उपदेश श्रीर सक्जनें को समाति से काम किया कर तो श्रवस्थ तेरा मनोर्थ सिद्ध होगा॥ प्रमा

\*िम्बद् कारन करता सिंहत कारज किये अनेक। जी करता जाने नहीं ते। कहु कवन विवेक॥ ८८॥

करता सिद कारन सहित श्रनेक कारज किये जी करता नहीं जाने तौ कन्न कवन विवेक किये।

<sup>\*</sup> किसी किसी पुक्तक में "तिमि कारन" आदि पाट रे वहाँ उसी प्रकार कारन आदि अर्थ होगा॥

कर्ता (बनाने हारा) की हार म्हित्तकारूप कारन खे कर श्रानेक कार्थ (घट श्रादि) बना चुका है तो केवल घट के कारन म्हित्तका को जान कर मन्तुष्ट हो रहा श्रीर यह न बिचारा कि मड़ी से बिना किसी कर्ता के ऐसा सुन्दर घट किस प्रकार इत्रा। तुलसी-दास कहते हैं कि जो दिने कर्ता को न पहचाना तो कह तेरा बिनेक किस काम का इत्रा केवल श्रध्रा रह गया।

श्रभिप्राय यह कि इस भरीर श्रीर जगत के बनने के श्रनेक कारणें को जान कर भी जो द्व ने इस के सुख्य कर्ता श्रीराम को भनी भाँत न पहचाना तो तेरा सब ज्ञान धर में मिल गया। सब कारणें के भी कारण श्रीराम का जानना बद्धत श्रावश्वक है ॥ प्रथा

#### खरन-कार करता कनक कारन प्रगट लखाय। श्रलङ्कार कारज सुख-द गुन सोभा सरसाय॥ १०॥

जपर ने दोहे में घट का उदाहरण दिखा कर श्रव स्वर्ण का उदाहरण दिखाते हैं॥

श्रन्वय । खरन-कार करता कनक कारन सुख-द श्रलङ्कार कारज लखाय शोभा गुन सरमाय ॥

सोनार कर्ता सोना कारण श्रीर मुखदायी श्राध्रषण वा गहना कार्य देख पड़ता है श्रीर श्रलङ्कार पहनने से जो श्रोभा होती है वह गुण है। सोने का खामी वा बनानेवाला दन सभा का सुख्य खामी है। बह दृष्टान्त देह वा संसार पर घट सकता है। देह कीर संसार को फीलानेहारा जीव सोनार है वही जीव कर्ता है। हरिअफि, ज्ञान सत्मक्त प्रादि सोना (इस जीवरूप सोनार ने सुक्त वा सद्ध होने ने) कारण हैं। संसार से सुक्ति वा उस में बन्धना प्रलक्कार कार्य है। जो जीव प्रशेर क्ष्णी प्रलक्कार को पा कर हरिअफि, मत्मक्त, ज्ञान उपार्जन प्रादि भले २ कामों को करता है वह सुक्त हो सकता है बीर जो सुरा काम करता है सो संसार की जाल में बाँधा जाता है जैसे शुद्ध सोना में पीतल प्रादि खाद मिलानेवाला सोनार सोने के खामी के पास दण्ड पाता है उसी प्रकार यह जीव यदि सोनारूप देह को भले कार्य में न लगा कर बुरे कार्यक्रपी मल से दूषित करे तो वह सब के खामी रामचन्द्र के पास दण्ड पाने के योग्य होता है जपर के कई एक दोहों में क्ष्यक प्रलक्षार स्पष्ट है। ८०॥

चामौकर भूखन श्रमित करता करतव भेद। तुक्तसी ये गुक-गम-रहित ताहि रमित श्रति-खेद॥ १॥

चामीकर (एक) करता करतब भ्रखण श्रमित भेद जे गुद-गम-रहित (ते) ताहि रमित (ताहि) श्रतिखेद।

सोना तो एक ही है परन्तु (कर्ता) सोनार के करतव्य वा करनी से उस सोने का (कुण्डल, विजायठ, वाला कडून श्राद्) गहने श्रसङ्ख्य प्रकार के होते हैं। तुलसी-दास कहते हैं कि जो जन गुरू के दिये ज्ञान से हीन है वे उन्हीं गहना में भूले रहते श्रीर सुख पाते हैं। ऐसे सोगों को बड़ा दुख होता है।

त्रिमियय यह कि सोनार इप जीव भोग की दुष्का से नाम धर १ के त्रमेक प्रकार के किमाँ को करता है वही श्रनेक श्रवण हैं। यदि जीव दन किमाँ का कर्ता श्रपने को न माने तो न बाँधे परन्तु श्रवण इप उन किमाँ का कर्ता श्रपने को मान कर उहीं में लिप्त रहता है दस कारण संसार से सुक्त नहीं होता। जो लोग गुरू के उपदेश के। पाये हैं वे कमाँ में लिप्त न रहने के कारण बद्ध नहीं होते परन्तु जो गुरू-ज्ञान हीन हैं वे कर्म में लिप्त होने के कारण बद्ध होते हैं। जिम प्रकार एक ही सोने से सोनार भला बरा सब प्रकार का श्रमन बनाता है उमी प्रकार यह जीव एक ही मनुष्यदेह से सब प्रकार का कर्म करता है जिन के श्रनुमार फल पाता है ॥ ८१॥

### तन निमित्त जहँ जा भया तहँ साई परमान। जिन जाने माने तहाँ तुलसी कहिंह सु-जान॥ १२॥

तन निमित्त जहँ जो भया तहँ मोई परमान । सु-जान तुलसी कहिँ जिन जहाँ जाने तहाँ माने ॥

परमाता का श्रंग यह जीव श्रपनी गरीर के पुन्थपाप के कारण खर्ग मर्त्य पाताल श्रादि खान में देवता मनुष्य मर्प श्रादि जो कुछ इस्रा श्रथांत् जिस योनि में जन्म पाया वहाँ उसी को ठीक समभ लिया श्रीर उसी के श्रनुसार श्रपना काम करने लगा। ज्ञानी तुलसी-दास कहते हैं कि जिन महात्माश्रों ने जहाँ यह बात भली भाँत जाना कि द्वेवता श्रादि योनि श्रीर खर्ग श्रादि लोक इस श्रातमा के लिये केवल एक खेत के समान हैं कर्म के श्रनुसार श्रदला बदला

करते हैं "यह जीव परमात्मा का श्रंग श्रजर श्रमर है — वे ही ठीक र मत्य को माने ऋए हैं ॥ ८२॥

### स्रिक्मय भाजन बिबिधि-विध करता मन भव-रूप। तुलसी जाने ते सुख-द गुरु-गम ग्यान अनूप॥ १३॥

स्नित्मय विविधि-विध भाजन करता (कुश्वकार तथा) भव-क्रप (विविधि-विध भाजन) करता मन। तुलसी (ये त्रनप) गुरु-गम जाने ते सुख-द॥

जसे एक मट्टीक्प कारण से अनेक प्रकार के घड़े हाँड़ी कसेरे श्रादि बरतन बनते हैं जिनका कर्ता कुद्धार है उसी प्रकार अनेक प्रकार के जन्म के क्ष्प का पाने का कर्ता मन है। (मनसेव मनुव्याणां कारणं बन्धमोचयो:) मन को अन्त में जैसी बासना इर्द्र तैसी योनि उस को दूसरे जन्म में मिली। तुलसी-दास कहते हैं कि जो लोग दस सिद्धान्त को गुरू के दिये इस्ये अतुल ग्यान से जानते है वे (दूसरों के लिये भी) सुखदाई हो जाते हैं और श्राप ते। श्रानन्द-मय ही है।

जिस प्रकार मही में पाँचो तत्तों के गुन है उसी रीत गरीर में भी सब तत्त्व हैं। परमात्मा का श्रंग जीव श्रनेक प्रकार की वासनाश्रों में पड़ कर ईश्वर की माया से भूज श्रपने रूप का बिसारण कर देता है श्रीर मरने के समय में भी उस की दक्का दन्हीं भूटे पदार्थों में जिप्त रहती है इस कारण संसार चक्र में घूमा करता है यदि गुरू की क्या वे श्रमा समय में उसका मन परमेश्वर में स्वा तो वह भी विदानन्द परमेश्वरमय हो जायगा ॥ ८३ ॥

सब देखत सित भाजन हिँ को उ को उ खखत कुलाख। जा के मन के रूप वहु भाजन बिलघु बिसास ॥ ८४॥

सब जित भाजन हिंदेखत कें। ज कें। ज कुलाल सखत जा के मनरूप बज्र भाजन विलघ् विसाल ।

यन लोग मही के बरतनों को देखते हैं परन्तु कोई कोई (उन के बनानेवाले) कुन्हार को देखते हैं जिस के अनुक्ष्य बद्धतेरे बरतन कोटे और बड़े बने हैं। संसार के मनुष्य लोग "बाज़ार" में फैलाये द्वये कोटे बड़े बरतनों को देखते हैं और उन की अध्यन्त सुन्दरता पर मोहित होते हैं और उस कुन्हार को जिस ने अपने मन की इच्छा के अनुसार इन बरतनों को बनाया था सराहते हैं परन्तु उन मनुखों में से बद्धत थोड़े से मनुष्य उन बरतनों के बनानेहारे कुन्हार के जान-पहचानवाले हैं ॥

दूसरा अर्थ बरीर और परमातापच में।

सब लोग पद्मभूत रचित ग्रहीर को देखते हैं परम्तु इस ग्रहीर के धारण करनेहारे जीवातमा को (जो परम्रन्ह परमातमा का एक संग्र हो कर भी माया को जाल में फर्सन के कारण मट्टी के घड़े रूप ग्रहीर को धारण किये छये हैं) बज्जत कम लोग पहचानते: हैं। जिस की इच्छा के श्रनुसार श्रनेक प्रकार की योगि वा ग्रहीर कोटीं बड़ी फर्ड है श्रर्थात् जिस प्रकार का इस का कर्म भीर बासना फर्र है तैसी ही जरीर इस ने पार्र है। कहने का यह मिप्राय कि विविध थोनि में धूम कर सुख दुख का भोगना केवल जीवों की निज बासना और करनी से फ्रमा है यदि थे सर्व बासनाहीन हो परमेश्वर में लीन होवें स्वयस जना मरण के क्रेग से कूट जावें॥ ८४॥

### रके रूप कुलाल के। माटी रक अनूप। भाजन अमित विसाल लघु ते। करता मनु-रूप॥८५॥

श्रनूप कुलाल माटी एके रूप श्रमित भाजन विसाल लघु तो (श्रवश्य) करता मन्-रूप।

पहले कह चुके हैं कि कार्य श्रपने कारण के श्रनुसार होता है। जिया के श्रव श्रनुसान प्रमाण के दारा बासना को श्रनेक जिया के होने का कारण सिद्ध करते हैं।

श्रुतल कुन्हार श्रीर मही दोनों एक ही प्रकार के हैं परन्तु इन कर्ता श्रीर कारणों से श्रमक्का बरतन बड़े कोटे होते हैं तो इन के बड़े कोटे होने का कारण श्रवस्थ कुन्हार का मन होगा। कोंकि (कारणगुणा: कार्यगुणानारभन्ते) जो १ गुण कारण में रहते हैं वे कार्य में भी श्रवस्थ पाये जाते हैं। तो यदि केवल कुन्हार श्रीर मही को श्रमेक प्रकार के घटों का कारण मानिये तो ठीक नहीं होया क्योंकि एक प्रकार के कारण से श्रमेक प्रकार का कार्य नहीं हो सकता इस हेतु घटों के इप रङ्ग में भेद होने का कारण कुन्हार का मन है यह सिद्ध ज्ञाना। यह कुन्हार माटी और घड़े का दृष्टान्त जीव और उस के शरीर धारण पर घटता है। परब्रह्म परमात्मा का श्रंश जीव माया की जाल में फम कर श्रनेक शरीर को धारण कर सुख दुख भोगता है सो यह दस जीवरूप कुन्हार कर्ता श्रीर माटीरूप माया ही के कारण से नहीं होता बरन दस जीव के श्रनेक योनि में जाने का मुख्य कारण दस की दुस्का वा कर्म करने श्रीर भोगने की बासना है।

यह जिस प्रकार का कर्म करता है और जन का कर्ता अपने को मान कर जन के फल भोगने का अभिलाषी होता है जसी प्रकार की योनि में जना पा कर सुख दुख पाता है। इस जन्मरूपी जाल से यह तभी कूट सकता है जब गृह की क्रपा से या तो इसे पूरा ज्ञान हो, नहीं तो पूरी भिक्त हो कि सब कर्मा का करानेहारा परमेश्वर को समभे और आप जन का दास बन के काम करे। ये हो दो जपाय इस जीव की सुक्ति के हैं दूसरे नहीं॥ ८५॥

जहाँ रहत बरतन तहाँ तुलसी नित्य खरूप। भूत न भावी ताहि कह ऋतिसय ऋमल ऋनूप॥ ८६॥

जहाँ बरतन (रहत) तहाँ नित्य खरूप (श्रात्मा) रहत तुलसी ताहि न भृत न भावी (किन्तु) श्रनूप श्रतिसय श्रमल कह ॥

जहाँ बर्तन (जीवात्मा के रहने का पाच) ग्ररीर रहता है नित्य सदा बर्तमान रहनेवाला यह जीवात्मा भी वहाँ ही रहता है ऋर्थात् निर्विकार परमेश्वर का श्रंग्र हो कर भी यह जीव माया के बग्न होने के कारण जहाँ जिस योनि में पड़ा उस योनि के ग्ररीर के ऋधीन हो कर वहाँ ही रहने लगता है। तुलसी-दास इसे न श्रुत जन्मा इन्न्या वा ग्रारीर के साथ नष्ट हो गया न भावी ग्रारीर के साथ होने-वाला कहते परन्तु श्रुत्यन्त निर्मल श्रुष्मीत् सब प्रकार के दोषों से रहित इसी कारण उपमा रहित कहते हैं। परमात्मा का श्रंग होने के कारण यह जीव सदा श्रुकर श्रुमर है श्रीर चाहे जिस योनि में यह जाय पर नष्ट नहीं होता। तुलसी-दास जी इस दोहे में प्राण की श्रुमरता श्रीर श्रुन्य २ ग्रारीरों में उत्पन्न होना प्रमाणित करते हैं॥ ८६॥

### स्वास समीर प्रतच्छ श्रप स्वच्छाऽऽदर्स चखात। तुलसी राम-प्रसाद बिन श्रविगति जानि न जात॥१७॥

जपर कह चुके हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा का रूप (त्रितिषय त्रमल) बड़ा निर्मल है। उस में यह ग्रङ्गा हो सकती है कि निर्मल है तो यह कों नहीं देख पड़ता है। उसी पर कहते हैं कि वह देख भी पड़ता पर बिना राम की दया लोग उसे पहचान नहीं सकते॥ त्रन्य। खच्काऽऽदर्भ (दव) खास समीर त्रप प्रतच्क लखात

निर्मल त्रारमी ने समान खास वायु त्रीर जल माचात् देख पड़ता है त्रर्थात् जैसे मलहीन सीसे में सुख देख पड़े वैसे ही शरीर में जब तक वायु त्रीर जल है दस में चैतन्यता देख पड़ती है जब तक खासा रहती है यह शरीर चलता फिरता बोलता चालता

तुल्सी राम-प्रसाद बिनु श्रविगति न जानि जात॥

समभता बूभता है परमा खास के निकल जाने पर चैतन्यता चली जाती है तो यह चैतन्यता श्रवश्य परनेश्वर का श्रंग है। जहाँ प्रकार श्रप जो है जल जस के संयोग से श्रर्थात् माता पिता के रजनीज के योग से ग्ररीर की जत्यित्त होती है इस प्रकार जल वायु इस ग्ररीर की रजा के मुख्य कारण हैं श्रीर इन में की चैतन्यता परमात्मा का श्रंग है तुलसी-दास कहते हैं कि यह जीवातमा परमात्मा ही है। यह बात बिना राम की दया नहीं जानी जाती इसी से (श्रविगति) मनुष्य की पड़ेंच से बाहर है मनुष्य की गित वहाँ तक नहीं है।

#### दितौयार्थ श्रीर श्रन्वय।

खास-समीर-त्रप खच्छऽऽदर्भ प्रतच्छ खखात, राम-प्रसाद बिनु त्रविगति न जानि जात ।

जिस प्रकार खास वायु में का जल निर्मल दर्पण में प्रत्यच देख पड़ता है अर्थात् सीसे पर नाक से फूकने से उस में होटे २ नूँद देख पड़ते हैं, वैसे ही राम के दयाहरी सीसे के बिना आतमा (अविगति) अगस्य है नहीं जाना जाता दस कारण राम सेवा सर्वे।परि आवश्यक है ॥ ८०॥

तुलसी तुल रिंह जात है जुग-तन श्वचल उपाधि। यह गति तेहि लिख परत जेहि भई सुमति सुटि साधि ॥ ८८॥

श्रम्यय। तुलसी जुग-तन श्रमल उपाधि तिल रहि जात है तुलसी जेहि सुटि साधि सुमति भई तेहि यह गति लखि परत है ॥ शिखरी-दास करते हैं कि सचा भीर खूल दोनों भरीरां की संदेश (उपाधि) दोष तिल थोड़ा सा भवमा ही रह जाता है। सिली-दास करते हैं कि जिस को सुन्दर (सिधि साध्वी) साभुमी की सी समृद्धि छई उसे यह भवसा मर्थात् उपाधि का रहना देखें पड़ता है। सम लगा कर साधुमों को सेवा करने से उन मे दिये भान के दारा उस उपाधि का सचा भेद जान पड़ता है। उपाधि भव्द से यहाँ माया छत दूसरे गण का दूसरे में देख पड़ना है जैसे नीसे रक्त के दर्भण में मुख देखने से मुख भी नीसा देख पड़ता है वा सक्क स्वटिक में साल फूल का प्रतिविम्न पड़ने से स्कटिक लाल देख पड़ता है तो मुख की नीसिमा भार स्कटिक की साली का होना उपाधि छत है क्योंकि यह उन का साभाविक धर्म नहीं है।

स्थूल त्रीर सन्त्र ग्रहीर ग्रब्द दितीय धर्ग के ६४वें त्रीर पञ्चम सर्ग के २२वें दोड़ों में त्रा चुके हैं। इस धर्ग के २२वें दोड़े में इस का घोड़ा सा बर्णन कर चुके हैं। यदि सन्त्र ग्रहीर न मानिये तो संसारी स्थूल देह के किये कर्म का भोग किस प्रकार हो सकता है इस हेत एक स्थूल ग्रहीर कल्पना करना श्रत्यावस्थक है।

\*प्राण वायु, मन, बुद्धि ९० दन्द्रिय चार श्रपञ्चीकत ५ महा भते. चे बना स्रद्धा शरीर होता है। कखकत्ते की क्पी पुस्तक में तस

<sup>ि</sup>वेदान्तमत से इतने पदार्थीं से सूचा ग्रहीर ननता है।

प्रस्वधायमगोबुद्धिदशेन्त्रियसमन्वितम् ।
 भपश्चीक्रतभृतोव्यं सूत्राकं भोगसाधनम् ॥

पाठ है इस कारण मैं समभता है कि यह तिल का श्रपभंग है जिस का श्रथं हिन्दी में थोड़ा है। तुल पाठ भ्रम जान पड़ता है॥८८॥

करता कारन काल के जाग करम मत जान। पुनः काल करता दुरत कारन रहत प्रमान ॥ ८८॥

द्दित श्रीगोखामितुलसीदासविरचितायां सप्तसिकायां कर्म-सिद्धान्तयोगो नाम पश्चमः सर्गः समाप्तः ॥

करता काल के जोग करम (करत यह) मत जान पुनः काल दुरत (तम) कारन करता दुरत कारन प्रमान रहत।

कर्ता समय के योग से श्रर्थात् समय के श्रनुसार ग्रुभ श्रद्धभ कामें को करता है यह सिद्धान्त जानना। श्रीर फिर जब समय बदल जाता है तब उसी के कारण करता भी बदल जाता है (परन्तु) कारण जैसे का तैसा ही प्रमाणयुक्त रहता है।

दस का श्रभिप्राय यह है कि कुण्डल श्रादि का बनानेवाला सोनार वा घट श्रादि का बनानेवाला कुहार जिस प्रकार समय बीर श्रपने साथ के लोगों की रुचि के श्रनुसार श्रास्त्रपण बीर बरतम को बनाया करता है उसी प्रकार कुम्भकारक्रप जीव भले समय बीर सत्मक्त के होने से भला श्रीर बुरे समय बीर कुसक से बुरा काम करता है। समय का उदाहरण जैसे सत्य ट्रम में सब जीव धर्म ही करते ये बीर कलि ट्रम में श्रधिकांश लोग पाप ही करते हैं इस मत को दीक समभना चाहिये॥ \*

फिर समय बीतता है प्रधांत कि बयुग के प्रनन्तर सत्ययुग प्राता है तब फिर (कारण) समय के कारण लोग धर्म करते हैं इस प्रकार (करता दुरत) कर्म के करनेवाले भी समय और सक्त के प्रत्यार (दुरत) बदलते रहते हैं प्रधांत् बुरे भले और भले भी बुरे बन जाते हैं परन्तु मही सोना प्रादि कारण एक ही रहता है और इसी के समान मायारूप कारण भी एक सा रहता है। प्रव बरों को प्रपने कर्म से कूटने के लिये सत्यक्त करना प्रवच्य चाहिये ज्यी प्रकार भलों को कुमक्त से बचना प्रावच्यक है क्योंकि काल समय प्रौर सक्त के प्रत्यार कर्म श्रीर कर्ता दोनों में भेद होता है। इस कारण सब वस्तुओं के कर्ता धर्मा संहर्ता परमञ्च परमेश्वर का ध्यान और श्राराधना करना चाहिये जिस से सर्वत्र सख मिले ॥ ८८॥

॥।॥ इति विद्यारिकत संचित्रटीकायां पश्चमः सर्गः ॥।।।

#### श्रव वष्ठ सर्ग।

जल यल तन गत है सदा तेँ तुलसी तिहुँ काल। जनम मरन समुद्रे बिना भासत समन विसाल॥१॥

तुस्वी-दास (श्रपने मन वा किसी भन से) कहते हैं कि (तें)
द्वाल पानी श्रीर थल प्रस्ती में है, श्रीर तेरा तन शरीर जिकाल
भी दृन्ही में (गत) सीन हो जाता है केवल जब तक द्वा जम श्रीर
मरण को नहीं समभता तभी तक (समन) जमराज तुभी बद्धत बड़े
जान पड़ते हैं। श्रश्मत् जब तक अत वर्तमान श्रीर भविष्य तीनों
काल में अमि श्रीर जल वर्तमान हैं तब तक तेरा शरीर भी दन में
है श्रीर तेरा तो किसी काल में नाश नहीं है।

दूसरा मर्थ। हे मन द्ध सर्ववापी परमेश्वर का रूप है स्त वर्तमान भविष्यत् तीनों कालों में द्ध जल स्वमि ग्रारीर सब खान में वर्तमान है। बिना समभे वा ज्ञान पाये तुभे मरना जीना (सम न बिसाल भासत) सम एक प्रकार का न जान पड़ कर मरना बड़ा नाजकारी जान पड़ता है बीर दुखदाई समभा जाता है बीर जीना भला समभ पड़ता है। जब तुभे ज्ञान हो जायगा तो सब दुख दूर हो जायगा॥ १॥

ते तुससी करता सदा कारन सब्द न आन। कारज सङ्घा सुख-दुख-द विनु गुरु तेहि किमि जान॥२॥

तुसमी कहते हैं कि द्व ही मर्बदा कर्ता है बार जोश्द काम करता

है वही अब्द इप तेरे बश्चन का कारण हो जाता है बार दूसरा कोई नहीं। तुम से जो कार्य इत्रा त्रीर उस की जो संज्ञा मर्थात् जाम पड़ा वही सुख दुख का देनेहारा इत्रा सो बिना गृह के उपदेश के उसे कोई किस प्रकार जान सकता है अर्थात् नहीं जान सकता है। वेदाना के मत से जगत् केवल क्षम मात्र है सचिदानन्दलक्ष परमेश्वर का ग्रंग जीव मारे श्रहद्वार के अपना किया कार्य समभ कर इस में प्रस कर दुख भोगता है॥ १॥

कारज रत करता समुभि सुख दुख भागत सेाइ। ैतुससी सी-गुरु-देव विनु दुख-प्रद दूरि न होइ॥३॥

सो कर्ता खरूप ह्र अपने को कार्य रत (अगत के काम में सीन) जान कर दुख श्रीर सुख का भोगनेवासा होता है से ए यह (दुख-प्रद) दुखदेनेहारा तेरा कार्य वा विषयमासना में सबसीन रहना बिना श्रीगृह देव के उपदेश दूर नहीं हो सकता।

जब सद्गुरु के उपदेश से तुभी निर्मल ज्ञान हो बीर हा श्रपने की पहचान तो ग्रभ श्रग्रभ दोनों प्रकार के कामों को छोड़ कर दुःख से सुक्र हो जायगा॥ ३॥

कारन सब्द खरूप है सङ्घा गुन भव जान। करता सुर-गुरु ते सुखद तुलसी ऋपर न ऋान॥४॥

(कारन खरूप ग्रब्द भी) ग्रब्द ही कारण खरूप है (गृणभव संज्ञा जान) बैार गुण से मंज्ञा श्रर्थात् नाम की उत्पन्ति छई ऐसा जानवाः आहिये यदि केवस मतुख कहो तो किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होगा परन्तु यदि कुछ विशेषण लगा कर बीर एस के गुणों को कता कर कहो तो यिक विशेष जाना जायगा बीर दस संज्ञा का कता (सर-गृह रहस्पति अर्थात् जीव) जीव आप है बीर वही जीव सुख देनेहारा है। तुलसो कहते है कि बीर कोई दस का सुख देनेहारा नहीं है। अभिप्राय यह कि शब्द रूप बच्चा तो दस संसार का कारण है परन्तु वह संज्ञा बीर गुनहीन है। नाम बीर संज्ञा सल रज और तम दन तीनों गुणों के योग से छई हैं बीर दन्ही के कारण बच्च का शंग जीव अपने को कर्ता मान कर सुख दु:ख का भागी होता है॥॥॥ गन्ध विभाविद नीर रस सिलल अनल गत ग्यान। बायु वेग काँह बिनु लखे बुध-जन कहाँ प्रमान॥ ५॥

(बिभावरि गन्ध) पृथ्वी को गन्धवती कहते हैं परन्तु गन्ध जिस का ज्ञान नाक से होता है उस के रूप को किसी ने नहीं देखा है जीर जल रसवान है और उस में ज्ञीतलता गण है ज्ञीर जीतलता के रूप का भी प्रत्यच नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान की उच्चता वायु में का बेग जादि भी जाखों से किसी को नहीं देख पड़ता परन्तु पण्डित लोग उन बस्तुओं का लचण कह के उन को प्रमाणित करते हैं। पृथ्वी गण गन्ध नाक से जल की ज्ञीतलता ज्ञान उच्चता ज्ञीर वायु की वेग भी लक दिन्द्रय से जाने जाते हैं। इन सब गुणों का यहण करनेहारा परमाता का ग्रंग जीव दन सवें में फसा है। पू॥

चनुखार त्रच्छर रहित जानत है सब कोड़। इह तुलसी जहुँ लगि बरन तासु रहित नहिँ होड़ ॥हैं हैं। यह बात सब लोग जानते हैं कि अनुसार अचर रहित है परन्तु तुल्सी कहते है कि जितने बरण हैं सब अनुसारमय हैं अर्थात् पहले कलम से अनुसार वा बिन्दु ही निकला है फिर अचर होते हैं दस प्रकार सब अचरों का वह कारण ठहरता है उसी प्रकार परमात्मा सब गुण और अवस्थाओं से रहित होकर भी सर्वमण है कोई बस उस से रहित नहीं है सब में उस की सत्ता है ॥ ६ ॥ आदि ह अन्त हुँ है सोइ तुल्सी और न आन। बिनु देखे समुद्रो बिना किमि को उ करें प्रमान॥ ७॥

श्रादि में श्रीर श्रन्त में दोनों ठौर श्रनुखार है श्रीर वर्ण के इत्य में दूषरा कुछ नहीं है परन्तु इस बात को विना देखे श्रीर समभे कौन प्रमाणित कर सकता है पहले जब कलम रक्तो श्रीर पीट जब उठाश्रो तो श्रनुखार बनता है पर इस बात पर कम लोग ध्यान देते हैं। उसी प्रकार श्रादि श्रन्त में श्रातमा वर्तमान है परन्तु माया-बग्न हो कर श्रपने इप को श्रुल कर विषय में लीन होने के कारण जीव बन गया। बिना ज्ञान के कोई उसे जान नहीं सकता॥ ०॥

दुष्टित बिन्दु सब बरन तें रेफ रहित सब जान। तुष्तिसी खर सञ्जोग तें होत बरन पद मान॥८॥

बिन्दु चार रेफ सब वर्णी से रहित हैं प्रर्थात् ये प्रकेखे स्वत अचर नहीं कहाते परन्तु जब स्वर में मिलते हैं तो वर्ण की पदकी याते हैं विना किसी वर्ण के एक बिन्दु देने से प्रद्रन्य ही रहता है 347

तुष्वयी-दास कहते हैं कि (सुत भव जोग बिल्) पुष्य पी संदेश वा कर्म के बिना पिता को यह नाम नहीं मिलता। जब परने संस् कपजी सथा को प्रेरण कर के संसार को बनवाता है तो वह पिता कहाता है अर्थात् जब उसे पिता कहाने और बद्धत होने की दिस्सा होती है तब वह जीव बनता है॥ १९॥

सङ्घा कह तब गुन समुक्त सुनव सब्द परमान। देखव रूप विसेख है तुलसी वेद वखान॥१२॥

मंज्ञा वा नाम का गुण कहना वा उचारण करना है ग्रन्द का गुण सुनना और देखने का गुण रूप है इन तीन प्रकारों का अर्थात् सुनने कहने और देखने को वेदों ने बखाना है। अभिप्राय यह कि मनुख के सुनने बोलने और देखने से सब कामों की उत्पत्ति होती है यदि कोई जीभ कान और आँख मद कर बैठे तो कुछ भी नहीं है।

मंज्ञा प्रधांत् पिता पुत्र ब्रह्म जीव माया देश्वर से सब कहतव मात्र हैं अधवा पहले मंज्ञा नाम के कहने पर गुणों का स्मर्ख होता है यथा ब्रह्म कहने से सिवदानन्दमय परमेश्वर और जीव कहने से माया मोह में बद्ध संसारी प्राणी श्रादि जाने जाते हैं।। १२

होत पिता तेँ पुत्र जिमि जानत की कहु नाहिँ। जी लगि सुत परसे। नहीँ पितु पद लहद न ताहि॥१३॥ पिता वे पुत्र होता है दस को कौन नहीँ जानता प्रस्ति वेस बाहै जानते हैं परन्तु जब तक (सुत परसो नहीं) खड़के का ज़बा कहीं होता तब तक पिता यह पदवी कोई नहीं पाता। अर्थात् अद्यपि पिता पुत्र में जुक भेद नहीं है तो भी पुत्र होने पर पिता बंद्या पड़ती है उसी प्रकार यदि जीवें की स्टिष्ट न होती तो ईश्वर जोवों का कर्ता ब्रह्म किस प्रकार कहाता। पिता कहलाने की दक्का

\*तिमि बरन हि ते बरन कर सङ्ख्या बरन सँजाग। तुलसी होई न बरन कर जै। लगि बरन वियोग॥१४॥

उसी प्रकार प्रचर के संयोग प्रयात् प्रतुखार प्रादि के मिलने के (बरन कर बरन होत) एक प्रचर दूसरे प्रचर का बनानेहारा होता है (जो खिंग बरन बियोग) परन्तु जब तक प्रचर प्रचगर नहीं होते (तब खिंग बरन कर सङ्खा न होत) तब तक उस प्रचर की दूसरी संज्ञा नहीं होती।

द्र दोहों में त्रवर का दृष्टान्त दे कर देशर श्रोर उस से उत्पन्न संबार वा कर्म श्रोर उस के श्रनुसार उत्पन्न होनेवाले जीव श्रोर पिता पुत्र का श्रभेद दिखलाया है। वेद में भी खिखा है कि (श्रासीव आयते पुत्र:) पुरुष श्राप हो पुत्र इप से उत्पन्न होता है॥ ९४॥

वर्षों "तिमि नरनन बरनन करें सद्धा बरन सँने।।" पाठ हो बहाँ तिमि उसी प्रकार (बरनन बरनन करें) खद्धारों की उत्पत्ति की वर्षोन करना चाहिये बीर बरगों के संयोग से (सद्धा) कार्स होता है खर्णात् जब कर्र खद्धार मिनते हैं तब प्रब्द बहुता है बंधा रा बीर म ने मिनने से राम बना। •

तुससी देखह सकस कँड एडि विधि सुत आधीत। पितु-पद परिख सु-द्रिद भयेउ कोउ कोउ परम प्रवीत ॥ १४॥

तुस्ती कहते हैं कि देखी इस प्रकार सब लोग सत अपने सुन बा कर्म (कर्म अपने से उत्पन्न होता है इस से उसे स्न कहते हैं) के अधीन वा वस में रहते हैं (कॉड १ परम प्रबीन ) कोई १ जो बड़े आती हैं (पित-पद परित सु-दिन भयेंड) पिता परमेश्वर के पद को जान दृष्टि से देख कर दृन्न अर्थात् आवागवन से रहित जये हैं। कर्म की फांस और माया के ग्रास से कौन बच सकता है ॥ १५॥ अहँ देखा सुत-पद सकल भयेंड पिता-पद स्नाप । तुस्तिमी सी जाने सोइ जासु अमी सिक चोप ॥ १६॥

जदाँ देखो वहाँ सुत पद जीव का कर्म वा पुत्र ईश्वर से खत्पक्र जगत् (सकत ) सब कुछ है श्रर्थात् दन्ही के श्रधीन सब खोग हैं परन्तु पिता के स्थान में रहनेहारे परमेश्वर को वही जानता है जिस को श्रनमोल (चोप) श्रभिलाव वा मुद्धि है ॥ ९६॥

खात सुचन तिहु काक मँहँ महा-प्रवल चिति से है। जी काउ तिहि पाछे करें सा पुनि चागे हाद ॥१७॥

सुन्नन मनुष्य का कर्मरूपी पुत्र तीनों खोक में प्रसिद्ध है और बड़ा बखवान है यदि कोई उसे पीके कोड़ना चाहे न्नर्थात् कर्म को संसार में कोड़ना चाहे तो वह न्नागे दौड़ता है न्नर्थात् उसी ने बनुसार मनुष्यं को संसार में जना से कर फल भोगना पड़ता है। हितीयार्थ। ईश्वर कत जगत की रचना चित प्रसिद्ध और वसहात है बहि कोई उसे जीतना चाहे तो माया के दारा संसार ही असे कीत कर चागे हो जाता है॥ १०॥

तुंसरी होत नहीँ कछुक सुज्रम रहित व्यवहार। ताही तेँ ज्ञगरज भयेउ सब विधि तेहि प्रचार॥१८॥

तुस्ति कहते हैं कि (सुन्न रहित) बिना कर्मक्षी पुत्र के कुछ भी व्यवदार नहीं होता हमी से सब रीत कर्म का प्रचार आगे जुड़ा न्नर्थात् कर्म ही सुख्य समभा गया।

दूसरा श्रर्थ। बिना माया की प्रेरणा जीव किसी संसारी काम खबहार को नहीं करता इसी खिये सब प्रकार से (ई.श्वर्र ने) सब के पहले माया कृत कर्म को उत्पन्न किया कि उस से माहित जीव संसार में लगें॥

कर्म ही मैं फम कर जनाम्हत्यु के बम हो कर जीव संवार मैं बँध जाता है ॥ ९८॥

सुचन देखि भूखे सकल भण्र चित परम चधीन। कुलसी जेहि समुकाइये से। मन करत मखीन॥१८॥

माया के कारण संसारक्षी पुत्र को देख कर सब लोग भूखे हैं और उसी के बग्न में सब प्रकार से हो रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि जिस को समभाग्रो वह उलटे ग्रपना मन मोटा कर खेता है कि वीं संसार में ऐसा लिप्त क्रगा है कि जो उसे उपदेश दे उस की दितीयार्थ। अपने पुत्र वा कर्म श्रादि व्यवहार मैं सब शखे हैं जिस को समभाइये कि जगत के व्यवहार पुत्र स्त्री धनादि व्यर्थ हैं वही सुम से (यह समभ कि सुमें मेरे परिवार से श्रवग करते हैं) अपना मन मोटा कर लेता है॥ १८॥ मानत से। साचे। हिए सुनत सुनावत बादि।

तुषसौ ते समभात नहीँ जा पद श्रमख श्रनादि॥२०॥

मन से उसी मायारूपी पुत्र वा संभार के धन धाम को सद्धा समभते श्रीर झगड़ा कर के उसे सुमते सुनाते हैं श्रीर (ते) वे संसार में पासे मनुख्य निर्मल श्रीर श्रमादि (पद) परमेश्वर को नहीं समभते हैं ॥ २०॥

जाहि कहत हैं सकल से। जेहि कहतव से। ऐन।
तुलसी ताहि समुक्ति हिये चज हु करह चित चैन॥२१॥

जिस को ह्र सब कुछ कहता है सो (कहतब) बाणी है ऋर्णात् बब्द रूप भगवान है श्रीर वही (ऐन) घर है उस को मन क

दितीयार्थ। सकल जाहि कहत हैं सो कहतन (सकल) ऐन सो समुभि तुलसी श्रज इ ताहि हिये कर इ जेहि चित चैन (होद)। जिस \*परब्रह्मरूप राम को सनकादि सब सुनिगण कहते हैं वहीं

<sup>\*</sup> सः श्रीरामः सवितारो सर्वेषामीश्वरः यमेवेशः स्माते सपुमानस्यायमेवेस्स्य स्माते स्वाप्तायस्य यमेवेशः स्माते स्व यमवैदस्मद्भूमुंवः स्वः चिग्राममयो वभूव इतीयं नरहरिः स्त्रीतीयं गन्धमादनः स्त्रीतीयं यज्ञतनुः स्त्रीतीयं महाविष्णः स्त्रीतीयं महाश्रम्भः स्त्रीतीयं द्वेतं मग्डनं तयित यत्पुरुषं दिश्वणाचं मग्डनीवैमग्डनेश्वाः मग्डनस्थमिति॥ (सामवेदे तैतरीयश्वासायाम्।)

मरनेश्वर सब का (ऐन) श्राश्रय है उन्हें समभ कर तुससी-हास कहते हैं कि श्राष्ठ भी उन्हें श्रपने मन में धारण करो जिस से तुन्हारे मन में श्रान्त श्रीर श्रानन्द होवे। दितीयार्थ उत्तम है॥२९॥ तुससी जो है से। नहीं कहत श्रान सब के। दे। एहि बिधि परम बिडम्बना कहह न का के। हो द्र॥२२॥

तुल्मी कहते हैं कि जो जिम प्रकार के श्रीरामचन्द्र हैं ठीक ठीक मो नहीं कहते परन्तु श्रीर का तौर ही कहते हैं श्रर्थात् श्रात्मीकप श्रपने राम को नहीं ममभते हैं परन्तु कोई उन्हें मनुख्य समभते कोई केवल एक राजा समभ लेते हैं। इस प्रकार की विज्ञानना कहो किस को नहीं होती श्रर्थात् सब का होती है।। २२॥ गुरु करिबा सिद्धान्त यह होइ यथार्थ बें।। श्रनुचित उचित लखाइ उर तुल्मी मिटइ विरोध। २३॥

जब मनुष्य गुरु करे ते। जस के जपदेश से इस सिद्धान्त का कि संसार श्रमार श्रीर राम सच्चे कोध है। श्रीर जित श्रनुचित जाना जाय श्रीर इदय से बिरोध दूर हो जाय ऐसा तुलसी-दास का मत है बिना गुरु के सच्चे मार्ग के दिखलानेवाले नहीं मिल सकते इस कारण गुरु करना मूल सिद्धान्त इत्रा॥ २३॥

सत-सङ्गति के। फल यही सन्सय रहद्र न खेस। द्वी श्रास्थिर सुचि सरल चित पावै पुनि न कखेस॥२४॥

सक्षक्रति का यही फल है कि सन्देश का प्रोड़ा भी श्रंभ नहीं

रहता बीर सब सन्देहाँ के दूर हो जाने से मन प्रान्त पवित्र बीर बीधा है। जाता है जिस से फिर मनुष्य दुख नहीं पाता। अम के दूर है। ने का प्रथम उपाय गृह उपदेश बीर दूसरा उपाय सत्सङ्ग है। सत्सङ्ग में रहने से सब प्रकार का अम दूर है। जा सकता है बीर मन श्रान्त है। कर प्रसेश्वर का प्रस्तान सकता है। १४॥

जा मरिवा पद सभिन का जँइ लिंग साधु श्रसाधु। कवन हेतु उपदेस गुरु सत-सङ्गति भव बाधु॥२५॥

नास्तिक कहते हैं कि मरना श्रवस्य ही है तो खूब खा पी लें।
गृद् श्रीर साधुमों के सङ्ग से क्या लाभ होगा। इन मतों का वर्षन
कर के खण्डन करेंगे। जा मरना साधु भले श्रीर श्रमाधु बुरे सब के
खिये श्रवस्य है ता किस खिये लेंग गृद्द से खपदेश लेते हैं श्रीर
संसार के सुख विलास का रोकनेवाले सत्सङ्ग का भी किस खिये करते
हैं श्रार्थात् यदि उन से जुक उपकार नहीं है ता क्यों दु:ख खठाना ॥१५॥

जी भावी कबु है नहीं भूठो गुरु सत-सङ्ग । ऐसि कुमति तें छूट गुरु सन्तन की पर-सङ्ग ॥ २६॥

जा किसी बात की भाबी नहीं है ते। गुरु श्रीर साधुश्रों की सङ्गति से का। लाभ है ऐसी ही कुबद्धि (श्रीर १५वें दे हे में कही सुबुद्धि) से खेगों से सद्गुरु श्रीर साधुश्रों की सङ्गति कूट जाती है क्योंकि उन के। केवल भाग्य का भरोसा रहता है परन्तु वे यह नहीं समभते कि भाग्य का। बस्तु है। यदि विचार करो ते। यह बात

प्रमाणित होती है कि जो कर्म पहले किये गये हैं जन्हीं के फल को भाग्य कहते हैं इस प्रकार कर्या ही प्रधान उहरा तय तो गह कै।र साध्यक्त रूप कर्म प्रवास करने योग्य हैं। जब खोगों को पूर्वीक बुद्धि श्राती है तब वे भक्षा काम करते हैं बार जब नहीं श्राती तो उत्तम कर्म कोड़ केवल इन्द्रिय सुख के श्रधीन हो जाते हैं।। २६॥

### जी खेाँ सिंख नाहीँ पड़त तुससी पर-पद श्राप। तै। स्राग भार-विवस सक्त करत पुत्र कँरूँ वाप ॥२०॥

जब तक मनुख्य को (पर-पद) श्रेष्ठ परब्रह्म श्रीर श्राप इन दोनाँ का भेद (दैतमत) अथवा पर-पद परब्रह्मरूप श्राप (श्रद्धैतमत) नहीं जान पड़ता. तभी तक भोइ माया के ऋधीन हो कर सब लोग (प्रच कँइँ) श्रपने किये इस्ये कर्म वा बेटे को (बाप) पितास्त्रह्म श्रर्थात सब सुख का कारण समभते है \*।

श्रभिप्राय यह कि जब जीव श्रीर ब्रह्म का भेद. श्रथवा ब्रह्म श्रीर जीव का श्रभेद भन्नी भाँत नहीं जान पड़ता तभी तक जीव संसार में वद्ध रहते हैं।

हितीयार्थ। जब तक जीवों को परब्रह्म परमेश्वर नहीं समक्ष पड़ता तभी तक वह माया के श्रधीन हो कर श्रपने खड़के वाखे को बाचा मानता है। ज्ञानी बीर भक्तों के लिये पुत्रादि मंगार में फारानेवाले होने के कारण प्रमुवत् जान पड़ते हैं"॥ २०॥

<sup>\* (</sup>इस देवि को चतुर्थ समें के अई बीर अअ के देविं ही मिला बर विचारना चाचिये।)

#### जँइ लिंग सङ्घा \*बरन-भा जासु करें तें होइ। तै तुलसी सा है स-बल ज्ञान कहां कहु के।इ॥२८॥

जहाँ तक मंज्ञा (श्रर्थात् नाम है) सम (वरन-भव) श्रवर से जत्मन होती हैं सो वर्ण श्रीर मंज्ञा भी दसी के मनुष्य ही के कहने श्रर्थात् उद्यारण करने से होती है। तुलसी कहते हैं कि वही यह पुरुष (स-वल) बखवान है श्रीर दूसरा कहाँ से हो सकता है श्रर्थात् दूसरा नहीं है।

श्रभिप्राय यह कि सब कुछ इसी पुरुष के कहने करने से होता है यह श्रपने हाथ से जाल बिनता है श्रीर श्राप ही उस में फस जाता है (श्रवश्यमेव भोकव्यम् छतं कर्म श्रुभाश्रभम्) जो कुछ भला बरा काम किया जाता उसे श्रवश्य भोगना पड़ता है ॥ २८॥

# श्चपने नैनिन देखि जे चलहिँ सु-मित बर लेगा। तिनिहिँन बिपति बिखाद रुज तुलसी सु-मित-सु-जेगा॥ २८॥

तुलसी-दास कहते हैं कि (जे सु-मित सर लोग) जो २ सुबुद्धि श्रेष्ठ लोग श्रपनी श्रांख से देख कर श्रयात् श्रात्मज्ञान श्रेर बुद्धि से विचार कर चलते वा व्यवहार करते हैं उन को न विपत न दुख श्रीर न पीड़ा होती है क्योंकि उन को (सु-मित-सु-जोग) श्रपनी उत्तम बुद्धि का बड़ा सहारा रहता है ॥ २८॥

स्त्रिगा गगन-चर ग्यान बिनु करत नहीं पश्चिन। पर बस सठ इठि तजत सुख तुलसी फिरत सुलान ॥ ३०॥ स्त्रा पर्य त्रीर त्राकाश में उड़नेवाले पत्ती ज्ञान हीन हो कर न जान सकते हैं त्रीर न यह बिचार करते कि त्राकाश में जल कहाँ से हो सकता है परन्तु श्रज्ञान त्रीर लोभ के बश में हो कर सुख कोड़ कर मूर्ख इठपूर्वक दधर से उधर भटकते फिरते हैं ॥

ग्रीय च्हत में जैसे ढच्चा के मारे दुपहरिये की धूप स्रगे को जल-सी जान पड़ती है स्रोर वह उस के पी है दोड़ता है ऐसी ही खुक द्या संसारी जीव की है। असक्ष संसार को सटा समक्ष स्में फ्रास्क कर दुख उठाता है ॥ ३०॥

कड़ा कहै। तिहि ते हि के। जिहि उपदेसह तात।
तुलसी कड़त सु-दुख सहत समुक्त रहित हित बात
॥ १९॥

(तात तिह कहा कहाँ) है प्यारे उस को क्या हम कहेँ (जिहि
तोहि को उपदेसङ) जिस ने तुम को (संसार में फसने का) उपदेश
दिया। (हित बात ससुद्ध रहित) हित श्रयांत् हितकारी साधुश्रों की
बात की समभ से रहित हो के बड़े दुख को सहते हो। श्रयवा
(हित ससुभ रहित) कल्याण की बुद्धि से हीन श्रयांत् स्वगत्वणा में
पड़े रहने की बात को तुम से कह कर जिस ने तुन्हे सिखलाया उस को
में क्या कहाँ। जिस गुरू के उपदेश से विषय त्वणा में दूवा है उस
उपदेश देने श्रीर तेरे से उपदेश खेनेहारे दोनें को मैं क्या
कहाँ। तुम दोनों धन्य हो॥ हरु॥

विमु कारे तर-वर जया मिटे कान विधि छाहिँ। त्याँ तुससी उपदेस विमु निह सन्सय काउ नाहिँ॥३२॥ जिस प्रकार बिना एच के काटे उस की काया किसी प्रकार नहीं
निट सकती उसी रीत सहुद के उपदेश के बिना कोई नि:संशय
प्रश्नित् सन्देह रहित नहीं हो सकता। संशयहरी राचसी सब को
स्वय किये हैं बिना भले गृद के उपदेश के वह क्यों कर दूर हो
सकती है दस कारण भले के उपदेश की श्रावस्थकता सब को है ॥ इश ॥
श्रापना करतब श्रापु लखि सुनि गुनि श्रापु बिचार ।
तै। तोहि को दुख-दा कहा सुख-दा सु-मित श्राधार ॥
इश ॥

श्रपने किये को ह्र श्राप विचारे श्रीर उसे सुन विचार कर सोचे तो तुमें दुख कहाँ हो सकता है श्रच्छी बुद्धि ही सुख की खान है। जो कोई सुबुद्धि से सोच विचार कर काम करता है उस को कोई दुख नहीं हो सकता यहाँ वहाँ दोनों ठौर सुख ही सुख मिलता है। केवल सुकर्म कर के ईश्वरापण कर देना चाहिये फिर तो राम जी श्वाप ही तेरी सहायता करेंगे॥ हह॥

ब्राह्मन वर विद्या-विनय-सुरुति-विवेक-निधान। पद्य-रित श्रनय-श्रतीत मित सहित द्या सुति-मान ॥ ३४ ॥

इव्वें दोहे में कर्म की महिमा दिखा कर श्रव प्रत्येक वर्ण का कर्म कहते हैं।

ब्राह्मण (बर) बर्णों में श्रेष्ठ है उस को विदान नस कीर बेट के ज्ञान से पूर्ण होना चाहिये। सत्पद्य में प्रीति रक्खे बीर श्रनीति से श्रपनी बद्धि को दूर किये रहे बीर दया युक्त हो कर बेट को माने। श्रथवा जो ब्राह्मण विद्या, मसता, सिवेक चीर सत्यय में श्रीति रक्टे भगीति से बुद्धि को दूर रक्टे चीर बेट प्रमाण सहित दया का करने-वासा हो वह श्रेष्ठ हैं॥ ३४॥

विनय छच सिर् जासु के प्रति पद पर-उपकार।
तुलसी से। छची सदी रहित सकल-व्यभिचार॥३५॥

चनी का कर्म कहते हैं। मस हो चीर चन मर्थात् प्रजामीं को दुख से बनानेहारा राज इन्न जिस के ग्रिर पर विराजे चीर सदा दूसरों की भन्नाई करे चीर सब प्रकार के व्यक्ति हो, बही ठीकर चने है। ३५॥

वैस्य विनय मगु पगु धरे हरे कटुक वर वैन। स-दय सदा सुचि कचि सरच ताहि अचल सुख ऐन॥ इदं॥

वैश्व नम्र रहे त्रपने मग गौ की सेवा व्यापार त्रादि में चले बार कटुवाका कोड़ मधुर भाषण करे। सदा दयावान् पविचता में प्रीति रक्खे बीर सीधा व्यवहार करनेहारा हो उसे श्रचल सुख की खान जानना चाहिये जहाँ "सुवि सरलता हिये सदा सुख ऐन" पाठ हो वहाँ उस के इदय में सब प्रकार की पविचता सीधापन हो बीर सदा श्रानन्द में रहे ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ३६॥

स्तद्र सुद्र पथ परिषरे जिद्य विप्र-पद मान । तुलसी मन समता सु-मति सकल जीव सम जान॥ १०॥ प्रद्र नीचे मार्ग चोरी चमारी बुरा काम वा थोड़े धन से मत-वाला होना मादि पाप युक्त मार्ग को कोड़ देवे हृदय से ब्राह्मण के चरण में मत्यन्त प्रेम करे। म्रपने मनसे सब जीमों को समान समभ कर सब में सम बृद्धि रक्खे चार माप भी बुद्धिमान हो॥ ३७॥

#### हेतु बरण वर सुचि रहनि रस निरास सुख-सार। चाह न काम-सुरा न रम तुलसी सुद्रिद विचार॥३८॥

(बर) श्रेष्ठ बरण के जो २ कारण कहे हैं उन में श्रीर पिवतिता में बसे श्रर्थात् तदनुसार व्यवहार करे श्रीर रम श्रर्थात् २ काम २ क्रोध ३ लोभ ४ मद ५ मत्सर ६ मोह दन कश्री अनुश्रों को निरास करे श्रर्थात् त्याग देवे श्रीर काम कामनारूपी मदिरा में रमण न कर चाह को क्रोड़े श्रीर श्रपने बिचार को दृह रक्खे तो (सख-सार) सखी होने की सुख्य बन्तु (सार) को पा चुका, ऐसा कह सकते हैं ॥ २८॥

#### जया-लाभ सन्तोख-रत ग्रिष्ठ मग बन सम रौति। ते तुलसौ सुख-मय सदा जिन तन बिभव बिनौति॥३८॥

जो जुक मिले उसी में मनोष रकते त्रीर घर में रह कर भी बन बासी साधु समान रीत-नीति से चले त्रथवा ग्रह में ग्रहस्थ के नियम त्रीर बन में बानप्रस्थ त्रात्रम की रीत से व्यवहार करे, वे हो सदा सुखमय सुखक्प हैं त्रीर ऐश्वर्य त्रीर नस्रता उन्हीं की बरीर में बिराजती हैं ॥ २८॥

# रहे जहाँ विचरे तहाँ कमी कहूँ कछु नाहिँ। तुलसी तँहँ ज्ञानन्द सँग जात जया सँग छाँह ॥४०॥

जपर के दोई में कई खबण का मनुष्य जहाँ रहे वहाँ ही सुख से बिहार करे किसी खान में उस के लिये किसी बात की कमती नहीं। तुलसी कहते हैं यद्यपि उसे सुख की श्रधिक रुक्का नहीं तो भी उस के संग र श्रानन्द परहाही के समान घूमा करता है। सदा श्रानन्द खहूप होने के कारण सब खान में वह सुखी रहता है ॥४०॥

# करत तरक जेहि की सदा से। मन दुख दातार। तुखसी जैं। समुभी नहीं तै। तेहि तजद विचार॥४१॥

केवल तर्क वा श्रनुमान से दुख मान लिया है इसी से मन में दुख होता है मन जिम र विषय पर धावता है यदि उसे उन्ही पर जाने दीजिये तो दुख की सीमा न रहेगी सदा दुख बढ़ता ही जायगा। यदि दुख को विचार पूर्वक दुख न सममें तो दुख श्रवश्य इसे कोड़ देवे॥

दूसरा त्रर्थ। (जिहि की) जिस बस्तु की (तरक) कामना सदा करता है वही मन को दुख देती है तो जो इस के मन में किसी बात की कामना ही नहीं तो कों कर दुख हो सकता है। जो मन में समभ कर बिचार करें तो कामना को त्याग कर दे फिर कुढ़ दुख नहीं ॥ प्ररू॥

कहत सुनत समुझत खखत ते हि ते विपति न जाइ। तुखसी सब ते विखग है जी खिंग निह्न उहराइ॥४२॥ जब तक विषय सुख की बात कहता सुनता समभाता भीर देखता है भीर जब तक उस से भ्रलग हो कर नहीं टहराता है तब तक इस का दुख दूर नहीं हो सकता॥

हूसरा श्रष्टं। जब तक इम सब संसारी जाखें से श्रलग हो कर परम तल को नहीं ठहराता है (तब तक) कहने पुराणादि वाँचने सुनने समभने श्रीर देखने से इस का दुख नहीं दूर हो सकता।

श्रभिप्राय यह कि सदा संसार ही की चिन्ता श्रादि में लीन रहने श्रादि कारणों से जीवात्मा दन्ही में फमा रहता है ॥ ४१ ॥

सुनत केाटि केाटिन कहत कीड़ी हाय न एक। देखत सकल पुरान सुति ता पर रहित विवेक॥४३॥

कड़ोरो ग्रन्थ सुनता त्रीर कहता है परन्तु एक कौड़ी भर ज्ञान हाथ नहीं सगता। सब पुराण त्रीर वेद को देखता फिरता है तो भी विवेक तल ज्ञान-हीन ही बना है।

विना हरिभिक्त वा तलज्ञान के सब सुनना कहना लाभदायक नहीं होता जैसे बिना खापारादि किये कहने सुनने से धनवान नहीं हो सकता वही दशा जीव की हैं॥ ४३॥

समुद्रत है सन्तोख धन या तेँ ऋधिक न ऋान। गहत नहीँ ता ते कहत तुलसी ऋवुध मलान॥४४॥

समभाता है कि सन्तोष सर्वोत्तम धन है इस से श्रधिक श्रीर कोई धन संसार में सुखदाई नहीं परन्तु खसे (सन्तोष को) यहन नहीं करता इसी से तुलसी कहते हैं कि मनुष्य श्रज्ञानी श्रीर दुखी बना रहता है। कैसा भी धनी क्यों न हो जब तक उसे सन्तोष न होवे वह श्रधिक धन लाभ के लिये दुखी हो बना रहता है, वही दशा जीवातमा की है॥ ४४॥

#### कहा हे।त देखे सुने सुनि समुद्रे सब रीति। तुलसी जी लगि हे।त नहिँ सुख-द राम-पद-प्रीति॥४५॥

सब रीतें को देखने सुनने श्रीर सुन कर समभने से क्या होता है। जब तक श्रीरामचन्द्र के सुखदाई पद में प्रेम न हो, सब पुराण श्रास्त श्रादि का देखना समभना विना भिक्त के व्यर्थ है॥ ४५॥

# के।टिन साधन के किये अन्तर मल निष्ट जाइ। तुलसी जै। लगि सकल गुन सहित न करम नसाइ॥४६॥

कड़े। रें उपाय करने से भी भीतर का मल नहीं जाता है जब तक सब (तीनेंं) गुणों के सहित कर्म नष्ट न हो। कर्म की फाँस में पड़ कर मनुष्य जनमता मरता है श्रीर दुख सुख का भागी होता है, इसके नष्ट हो जाने से जड़ टूट जाती है। ज्ञान श्रीर भित्रक्षी श्री से जब जीव सब कर्मों के फलों को जला देता है तो वह सुत्र होता है, नहीं तो इसे भले बुरे कर्मों का फल भोगने के लिये जनमना ही पड़ता है॥ ४६॥

चाह बनी जै। लगि सकल तब लगि साधन सार्। ता मँहँ श्रमित कलेस कर तुलसी देखु विचार ॥४०॥ जब तक इस जीव को चाइ स्त्री पुत्रादि की कामना बनी है तब तक सकल साधन पुराण पाठादि तीर्थ व्रतादि इसे सुख्य जान पड़ते हैं जीर उसी चाइ में जनेक बड़ेश दुख भरे हैं जार्थात् यज्ञ-क्रिया से स्वर्ग होता है परन्तु भोग इच्छा पूर्ण होने के पहले ही वहाँ से गिरना पड़ता है। तुलसी दास कहते हैं कि इस को रहन विचार कर देख लो॥ ४०॥

चाह किये दुखिया सकल ब्रह्माऽऽदिक सब केाइ। निश्वलता तुलसी कठिन राम किया बस हेाइ॥४८॥

इसी चाइ ने वम हो नर सब लोग दुखी हैं त्रीर निस नी नहिये मह्मादि देवता भी इस ने ऋधीन होने से दुख पाते हैं। तुलसी नहते हैं निश्चलित्त वा नामना-होन-होना ऋत्यन्त निटन है, रामचन्द्र नौ दया से होता है॥ ४८॥

श्रापने। करम न श्रापु कँ हँ भन्ने। मन्द जेहि काल। तब जानव तुससी भई श्रतिसय बुद्धि विसाल॥ ४८॥

जिस समय अपना काम अपने से भला बुरा न जाना जाय अर्थात् कामना-हीन होने के कारण अपने करतब की भलाई बुराई का फल अपने के। न मिले तब जानना चाहिये कि अपनी बुद्धि सक्त बड़ी क्कई क्योंकि अपने करतब की बुराई भलाई का भोका यह न होगा तो इस का अवस्थ कल्याण होगा॥ ४८॥

तुससी जै। सीँ सखि परत देह प्रान के। भेद। तै। सिंग कैसे कै मिटद करम जनित बहु खेद॥५०॥ तुल्की-दास कहते हैं कि जब तक (देह प्रान को भेद) देह को भी यह प्राण ही का एक भेद अर्थात् प्राण ही का एक अक्ष समभता है (बस्तत: देह जेन है और श्रातमा जेन के है देह जड़ है श्रातमा चैतन्य है जब तक प्राणवायु देह मैं है तभी तक दसे सुख दु:ख का ज्ञान होता है प्राण के निकल जाने पर देह मैं कुछ भी ज्ञान नहीं रहता दस कारण देह श्रीर प्राण दोनों भिन्न २ पदार्थ हैं, सो न समभ देह ही को प्राण का एक भेद समभता है) तब तक कम से जत्यन श्रनेक प्रकार का दुख किस प्रकार मिट सकता है? श्रार्थात् कभी नहीं मिट सकता ॥ ५०॥

#### जाद प्रान से। देह है प्रान देह निह देाद । तुलसी जा लिख पाद है से। निरदय निहँ है।य॥५१॥

श्रन्वय । जोद प्राण देह सो न है (हि) प्राण देह दोद । तुससी जो (यह) लखि पाद हैं सो नहि निरदय होय ।

जो प्राण हैं सो देह नहीं है प्राण श्रीर देह निश्चय कर दो हैं इस भेद को जो कोई समभेगा तुलसी कहते हैं कि वह कूर नहीं होगा।

प्राण और देह दोनों भिन्न १ पदार्थ हैं ये कभी भी एक नहीं हैं यदि कोई एक देह से पाप करेगा तो उसे दूसरे देह पाने पर भी श्रवश्च भोगना होगा कोंकि देह के साथ प्राण श्रीर कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते ऐसा जो समभोगा वह कभी क्रूर न होगा। कोंकि तब उस को दुर बना रहेगा कि यदि हम इस देह से किसी के साथ क्रूरता करेंगे तो वह दूसरे देह में मुभसे भी क्रूरता कर बदला लेवेगा॥ दूसरी २ टीकाओं में जो देह और प्राण को एक होने का श्रर्थ किया गया है सो बद्धत ही श्रमङ्गत जान पड़ता है क्योंकि तुलसी-दास ऐसी भास्तविस्द्ध बात नहीं कहेंगे॥ ५१॥

#### तुलसी ते भूठो भया करि भूठे सँग प्रीति। है साचा है साँच जब गहै राम की रीति॥५२॥

त (परमेश्वर का रूप हो कर) भूठों मैं श्रपनी प्रीति लगाने के कारण श्रण्यात् भाठे शरीर को भी प्राण सम सत्य जानने के कारण भूठा होगया है, सो जब (साँच है) सद्या हो कर रामचन्द्र की रीत श्रण्यात् सब को समभाव से देखना ग्रहण करे तो त भी सद्या हो जाय। श्रथवा तुलसी श्रपने मन को समभा रहे हैं कि हे मन! त श्रपने शरीर श्रपने परिवार के शरीर श्रादि श्रनेक भूठे पदार्थों के साथ प्रेम करके भूठा बन गया है। त केवल श्रपने श्रंग्र राम से होह कर तो सद्या हो जावेगा॥ ५२॥

# भूठी रचना साच है रचत नहीँ अससात। बरजत हूँ भगरत विद्वित नेकु न बूभत बात॥ ५३॥

ह्य सवा हो कर भूठी रचना रचता फिरता है श्रीर इस काम में श्रालख्य नहीं करता। जो कोई तुभे मना करता है तो उस से उलटे तर्क वितर्क कर बाद बिवाद करता है श्रीर बात को कुछ भी नहीं समभता॥ श्रभिप्राय यह कि भूठे ग्ररीर को सद्दा समभ चौरासी योनि में घूमा करता है, श्रीर दन ग्ररीरों को कोई भूठा कहे तो उस से भगड़ने को तैयार हो जाता है॥ ५३॥

करम खरी कर मोह यल श्रद्ध चराचर जाल। भरत हरत भरि हरि गनत जगत ज्योतिसी काल॥ ५४॥

जगत में समय जो है वही एक ज्योतिषी है वह कर्मक्षी खरी को श्रपने हाथ में लिये है श्रीर मोहक्षी स्वमि पर चराचर जीव-क्षी श्रद्ध को (भरत) बढ़ाता है (हरत) घटाता है (हरि भरत) फिर घटाकर बढ़ाता है॥

श्रधीत् जीव लोग श्रपने कर्म के श्रधीन हो कर इस समय के दारा बार २ जनमते मरते रहते हैं। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी किसी श्रद्ध वा हिसाब को खरी से लिखता है फिर मिटाता है फिर लिखता है श्रीर जब तक वह हिसाब रहाब ठीक नहीं हो जाता तब तक लिखता मिटाता रहता है, वही दशा इस जीव की है यह समयक्ष्पी ज्योतिषी के बश में तब तक जनमा मरा करता है जब तक इस की कर्मक्ष्पी खरी नष्ट नहीं हो जाती॥ ५४॥

कहत काल किल सकल नुध ता कर यह व्यवहार। उतपति-थिति-लय होत है सकल तासु अनुहार॥५५॥

इन्त पन्। (श्रद्धुर मूल) कालक्षी दन कोई बीज से श्रद्धुर

निकल कर कोई (मूल) केवल सोर ही रोपने श्रार्दि से सब समय के श्रतुसार फूलते फलते हैं और फल कर नष्ट हो जाते हैं॥

दितीयार्थ। (मकल बुध) मब ज्ञानी लोग कहते हैं कि (किल) निश्चयकर (ता काल कर यह व्यवहार) उसी काल का यह सब प्रपञ्च है कि (तास अनुहार) उस के अनुसार (जतपति-थिति-लय होत है) इस जगत की जत्यित्त, पालन और नाम होता है। अर्थात् जत्यित्त के समय में ईयर ब्रह्मा हो कर स्रष्टि करता है फिर बिष्णु हो कर पालन करता और (समय पा कर) अन्त में क्ट्र हो कर संहार करता है। सब बुक्त समय के अनुसार होता है। सत्ययुग, चेता, दापर, कलियुग भी अपने २ अवसर के अनुसार आते रहते हैं ॥ ५॥।

श्रङ्गर किसलय दलविपुल साखा-युत बर मूल।
फूलि फरत रितु श्रनुहरत तुलसी सकल सतूल॥ ५६॥

प्रथम (बर मूल) उत्तम दृढ़ कर्मक्षी मूख वा जड़ पड़ती है तब उस में से श्रद्ध्य निकलता तम पत्ता (विप्रल किश्वलय युत शाखा) फिर पूरे पक्षव के महित शाखा उत्पन्न होती है जो श्रपने (रितु श्रतुहरत) छतु के श्रतुसार फूल कर फल उत्पन्न करती है (इस प्रकार कर्म की कहानी) (सकल सहल) मन प्रकार छच के तुस्थ है। जब कर्मक्षी छच का मूल एक वार श्रद्धुरित इत्रा तो जिस प्रकार एक छच वा एक बीज से श्रनेक बीज श्रीर छच फैल जाते है श्रीर उस का नाश करना कठिन हो जाता है उसी प्रकार कर्म का बन्धन है जिस से कूटना श्रित कठिन हो जाता है। ॥ ५६॥

# कहतव करतव सकल तेहि जाहि रहित नहिँ श्रान। जान न मान न श्रान विधि श्रनूमान श्रभिमान॥५७॥

कहना करना सब समय के श्रनुसार होता है जिस के बिना श्रीर कुछ नहीं है श्रर्थात् समय ही पा कर कर्मरूपी बच फलता है श्रीर दूसरे प्रकार न जानना श्रीर न मानना चाहिये क्योंकि इस विषय में दूसरा श्रनुमान करना केवल श्रीभमान है। काल सब कर्म का श्राधार है इस में सब पदार्थ जत्यन्न होते खिर रहते श्रीर नष्ट हो जाते हैं॥

दितीयार्थ श्रात्मपच। (जाहि रहित श्रान नहिं) जिस से हीन श्रीर कोई सस्तु नहीं है (सकल तृहि कहतब करतब) सब उसी का कहना करना है वही ग्ररीर में रह कर कहता श्रीर कर्म करता है जब ग्ररीर श्रात्मा से हीन हो जाता है तो इस में कहने श्रीर करने का सामर्थ्य नहीं रहता इस कारण सब करने धरनेवाला वही है परन्तु देहाभिमानी जीव (श्रीभमान) श्रीभमान करके (श्रान विधि श्रनुमान न जान न मान) दूसरे प्रकार श्रनुमान करता श्रथांत् श्रपने देह ही को कर्ता मान लेता है श्रीर सुख्य कर्ता को न जानता श्रीर न मानता है। ५७॥

हानि साभ जय विजय विधि ग्यान दान सनमान। खान पान सुचि रुचि ऋरुचि तुस्ती विदित विधान॥ पूट॥

हानि, लाभ, जीत, हार, विद्या, दान, त्रादर, खाने पीने का त्रानन्द, पवित्रता हिच त्रहचि सब काल पा कर त्रपने कर्म के त्रनुसार होता है त्रीर दसी प्रकार (विधान) सब की विधि होने का प्रकार जाना गया है ॥ ५८॥

सौलक पालक सम विखम भरम मगन गति ग्यान। श्रिट घेंट लंट नटनादि जँइँ तुलसी रहित न जान ॥ ५८॥

श्रम्वय । सालक पालक सम विसम भर्म मगन ज्ञान गित श्रट लट घट नटनादि जहँ (लगि) तुलमी (काल) रहित न जान ।

दुख देनेहारा पालनेहारा, साधु श्रीर कठोर, भ्रम में गिरने वा ज्ञानगित में पड़नेहारा ज्ञानी होना (श्रट) सब योनि में घूमनेहारा, (घट) घट कर एक योनि में रहनेहारा, (खट) वर्तमान हीं जन्म में खिर श्रर्थात् उसी में फिर जन्म पानेहारा, श्रीर (नटनादि) नट श्रादि की योनि में पड़ कर नाटक करने श्रीर नाचनेहारा, यह सब जहां तक हैं तुलसी कहते हैं कि इन से रहित जीव को नहीं जानना चाहिये श्रर्थात् जीव दन सब योनि श्रीर श्रवखाश्रों को श्रपने कर्म के बशीभृत काल के श्रधीन हो कर भोगता है काल के श्रनुकूल ये सब होते हैं ॥ जहां "रम भ्रम गम गित ग्रान श्रट लट नट नादि जट" पाठ हो, वहां नीचे लिखे प्रकार श्रन्थ बीर श्र्यं करना चाहिये।

१ दुःखद। २ येशिन जन्म। ३ कीटा होना। ८ वर्तमान जन्म मेँ रहना। ५ व्यपने से रहित न समक्ता

श्रम्थ । सीलक पालक सम विखम रम (श्रादि) नादि न जान (श्र्यात् नान्त जान ।) रमन, भ्रमन, गमन, ग्यान गति, श्रटन, घटन, खटन, नटन, जटन।

दुखदाई, सुखदाई, साधु, दुष्ट श्रर्थात् (जीव) कभी दुखदाई कभी सुखदाई कभी भला कभी बुरा होता है। रम श्रादि शब्दों को (नादि न जान) नकारादि न समभो श्रर्थात् नकारान्त जानो जैसे (रमन) कभी कीड़ा करता, घूमता फिरता, चलता, तीर्थीं में घूमता कम होता होटा बन जाता एक ही योनि में बर्तमान रहता, वा रोग से लटकर दुवला पतला हो जाता नाचता दूसरी बस्त में जड़ा जाता दृखादि श्रवस्थात्रों से रहित जीव को न जानना चाहिये श्रर्थात् काल श्रीर कम के श्रधीन जीव इन सब श्रवस्थात्रों को भी भोगता है।

किसी किसी टीकाकारों ने जो "नकार के श्रादि खगा के" कई-के श्रादि ग्रब्द का श्रन्त श्रर्थ समभा है वह श्रसङ्गत जान पड़ता है श्रीर दूसरे श्रर्थ में कल्पना का गौरव भी है श्रभिप्राय दोनों का एक ही है ॥ ४८॥

कितन-करम-करनी-कथन करता कारक काम। काय-कष्ट-कारन करम हेति काल सह साम॥ ६०॥

कर्म के कामों का वर्णन करना कठिन है (करता) करनेहारा (कारक) करानेहारा काम ही है। (काल यह) समय पा कर कर्म प्रर्थात् श्रपनी करनी ही (काय कष्ट कारन) अरीर के क्रोग की करनेहारी श्रर्थात् दुखदाई श्रीर (साम कारन) शान्ति करने- वाली त्रर्थात् क्षेत्र को दूर करनेहारी भी होती है। त्रपनी करनी सुख्य है पुन्य करते समय पाप त्रीर पाप करते समय पुन्य हो जाता है जैसे राजा दत्त ने ग्रुभ यज्ञ में भिव का त्रपमान किया, राजा नृग ने गोदान करते समय दूसरे ब्राह्मण की गौ दूसरे को दे दी, श्रजामिल त्रपने पुन को पुकारते समय तर गया दियादि।

श्रीभप्राय यह कि कमें का जाल बड़ा भयद्वर है दस से कूटना कठिन है दस कारण मर्व कमें त्याग उत्तम है। दस दोहे में ककार की श्राव्टित श्रनेकवार होने के कारण व्ययत्तप्राम स्पष्ट भलकता है॥६०॥ चित रत बित बेन्श्रीहार विधि श्रगम सुगम जय मीच। धीर धरम धारन हरन तुलसी परत न बीच॥ ६१॥

श्रन्वय । चित वितरत, वेश्रीहार विधि (रत), सुगमजय (रत), श्रगम मीच (रत), धीर धरम धारन (रत), हरन (रत), तुलसी बीच न परत।

कर्म की प्रेरना के श्रनुसार (चित्त) मन (कभी) (वितरत) धन के कमाने में लगता है। (कभी) श्रनेक प्रकार के संसारी व्यवहार में फिर (स्गम जय) श्रच्छे प्रकार लोगों को जीत कर श्रपने श्रधीम करने में तत्पर होता श्रीर कभी (श्रगम मीच) श्रनजानी मृत्यु को पाता है। कभी धीरता श्रीर धर्म को धारन करता है कभी (हरण) उन्हें कोड़ देता है श्रधांत् श्रधीर श्रीर श्रधमी हो जाता है (बीच न परत) श्रीर कुछ श्रन्तर नहीं पड़ता, इन श्रवस्थाश्रों में किमो न किसी के बीच मन श्रवस्थ रहता है श्रीर ये सब दशा कम के कारण काल पा कर मनुख्यों में प्रगट होती रहती हैं। दितीयार्थ। मन धन में लीन रहने के कारण अनेक प्रकार के व्यवहार में लगता है जिन में जय होना कठिन परन्तु पराजय सुगम है। जो लोग धेर्य धर्म श्रादि की धारण करते हैं जन के जय में श्रीर जो लोग धेर्य धर्म को हरण करते उन के पराजय में बीच नहीं पड़ता है श्रर्थात् धीर का जय श्रधीर का पराजय श्रवश्र होता है।

जहाँ श्रगम निगम जय मीच पाठ हो वहां (श्रगम निगम पद से) मन वेद पुराण के विचारने में लगता है ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ६९॥

#### खरव त्रातमा-वेश्य बर खर बिनु कब हुँ न होद्र। तुलसी खसम बिहीन जे ते खर-तर नहिँ से।इ॥ई२॥

(बर त्रातमा बोध खरब) उत्तम त्रातम ज्ञान त्रित सुत्तम है (खर बित कब इँ न होद्र) जब तक मनुष्य त्रित (खर) ज्ञानाग्नि दारा पापरूप सब मल जलाकर निर्मल न हो तब तक त्रात्मज्ञान उसे नहीं हो सकता। तुलसी कहते हैं कि जो लोग (खसम) राम वा गुरू खामी से रहित है वे (खर-तर) त्रित सुद्धा बृद्धि नहीं हो सकते त्रार्थात् सद्गुरू जब तक न मिलें तब तक त्रात्मज्ञान का होना बड़ा कठिन है।

श्रभिप्राय यह कि या तो ज्ञानाग्नि दारा मर्व विध कर्मा को जला डाले (जो श्रति कटिन है ऐसा श्रामे कहेंगे) श्रथवा श्रीमारूप प्रभु की दया से मुर्व पाप सुक्त हो तब सुक्ति का भागी हो सकता है॥ ६२॥ सबद रूप वि-वरन विसद तासु याग भव नाम। करता नर वहु जाति तेहि सङ्घा सव गुन-धाम॥६३॥

प्रब्द का रूप विशेष (बरन) त्रचर हैं सो निर्मल हैं श्रीर उन्हों के योग से नर ऐसा कर्ता नाम बना है सो नर श्रनेक जाति के हैं श्रीर वही नर सज्ज्ञा सब गुणें का घर है श्रर्थात् नर ही श्रपने कर्म से भला बुरा कहाता है।

दितीयार्थ। प्रब्दब्रह्म का रूप बर्णहीन है श्रर्थात् उस का कोई रूप नहीं श्रीर रूप रहित हो कर भी वह प्रब्द निर्मल है उसी बाणी के योग से मंसार का नाम भव उत्श्रा सो इस संसार का कर्ता नर ही है इसी की करनी से यह संसार में बन्धता है श्रीर श्रनेक जाति वा योनि में भरमता है श्रीर नाम पा कर सब गुणें का श्राश्रय होता है।

हतीयार्थ। श्रन्वय। सन्दरूप विवरन नर विसद तासु योग भव नाम, कर्ता सब गुणधाम (नर) मंग्या तेहिँ बझ जाति। सन्द, रूप, रस, गन्ध श्रीर स्पर्ध के रूप से विवरन भिन्न जन रहता है सो निर्मल है श्रीर दन के योग में जब रहता वा दन से मिल जाता तो (भव) उत्पत्ति होती है श्रर्थात् जीव नाना योनि में धूमता है। कर्ता जीवातमा है श्रीर श्रनेक गुणें के श्राश्रय मनुख्य की श्रनेक जात होती है ॥६३॥

नाम जाति गुन देखि कै भण्ड प्रवल उर भर्म।
तुलसी गुरु उपदेस बिनु जानि सकै के। मर्म॥ई४॥

नाम सुन कर बार जाति तथा गण को देख कर इस के मन में

(श्रपने ही कमें में) बक्षत बड़ा श्रम क्षत्रा है सो तुससी कहते कि बिना सनुह के उपदेश के इस का भेद कौन पा सकता है श्रर्थात् बिना भन्ने गृह के मिले इस श्रम से कोई भी नहीं कूट सकता।

श्रभिप्राय यह कि कहीं १ भला नाम उत्तम जाति ब्राह्मण श्रादि गुण सुश्रीलता उदारता श्रादि को देख कर पदार्था में जीव को श्रम हो जाता है जैसे इनुमान जी को छश्रा था परन्तु जब गुरू श्रिला देते हैं तो उसका ठीक १ मर्म जाना जाता है जैसे "सुनि न होद यह निसंदर घोरा" यह वाका सुन कर इनुमान जी को राज्य का ठीक १ ज्ञान छश्रा॥ ६४॥

श्चपन करम बर मानि कै श्चापु बँधेउ सब केाइ। कारज रत करता भण्ड श्चापु न समुक्तत सेाइ॥ई५॥

सब लोग श्रपने कर्म को (बर) श्रच्छा समभ कर श्राप से श्राप बन्ध गये हैं श्रयात कर्म को फाँस में पड़े हैं। (करता कारन रत भण्ड) करनेवाला जीव श्रपने कर्म के श्रधीन हो गया है श्रीर वह श्रपने सुख रूप परमेश्वर को नहीं समभता है। श्रयात जीव ऐसा कर्म के वश्रीमृत हो गया है कि इस को यह ज्ञान नहीं है कि मैं परसेश्वर का एक श्रंग हैं परन्तु कर्ममय हो रहा है। ६५॥

करता कारन के। लखे कारज अगम प्रभाव। जा जहूँ से। तहूँ तहूँ हरख तुलसी सहज सुभाव॥६६॥

कर्ता जो है वही सब कर्म का कारण है क्यों कि इस के बिना किये कोई काम नहीं होता इस बात को (को लखें) कौन बिचारता है?

श्रार्थात् कोई नहीं सोचता परन्तु कार्य का प्रताप बड़ा भारी हो रहा है क्योंकि जो जहाँ है सो वहीं श्रपने साथ जत्यन्न स्वभाव से (हरख) प्रसन्न है। कर्म की फाँस में ऐसा मग्न है कि जिस श्रवस्था में है उसी में यह जीव श्रपने को सुखी मानता है।

श्रभिप्राय यह कि जीव कामना श्रीर वासना सहित हो कर सब काम में हर्षित रहता है यदि वासना हीन हो कर काम करे तो बन्धन में न पड़े इस के बिहदू जिस योनि में पड़ा उसी में मग्न देख पड़ता है इसी लोक के दुख में डूश है परलेशक की उसे कुछ भी सुध नहीं है ॥ ६६॥

तुससी विनु गुरु के। खखे वर्तमान विपरीत। कड्ड केंडि कारनतेँ भएउ ह्रर उसिन ससि सीत॥ई०॥

बिना सहुद के बर्तमान समय को परस्पर विरुद्ध बातें को कीन समभ सकता है। कहा किस कारण से सूर्य उच्ण श्रीर चन्द्र श्रीत इसे। जो र बातें प्रतिदिन देख पड़ती हैं उन के भी तत्त्व को समभना बिना गुद्द छपा के नहीं हो सकता श्रीर बड़ी बातें के समभने को कौन कहे जहाँ "बर्तमान विधि रीत" पाठ हो तहाँ बर्तमान दस समय की क्या रीत है यह भी बिना उपदेश नहीं जानी जातो ईश्वर ने जिस को जो गुण दे कर जैसे खभाव का कार्य करने को कहा वह वैसा हो करता है सूर्य उच्च श्रीर चन्द्र श्रीत उसी के करने से इस्ये है स्था रामायण में "श्रहिप महिप जहाँ खिग प्रभुताईं। सोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिव देख इनीके। राम-र्जाय शोश सभ ही के"॥ ६०॥

# करता कारैन करम तें पर परमा-ऽऽतम ग्यान। होत न बिनु उपदेस गुरु जै। पढ़ बेंद पुरान॥६८॥

कर्ता करने हार। जीव। कारण मावाप श्रीर कर्म दन तीनों से (पर) परे (परमा-ऽऽतम ज्ञान) परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान है सो बिना गृह के उपदेश के नहीं हो सकता चाहे कोई कितना भी वेदों श्रीर पुरानों का पढ़े। पहले दोहे में प्रत्यच बस्तुश्रों के तत्त्वज्ञान का होना गृह उपदेश बिना श्रमक्षत्र दिखा कर दस दोहे से ब्रह्मज्ञान के होने का श्रत्यन्त श्रमक्षत्र दिखलाया॥ ६८॥

# प्रथम ग्यान समुद्रे हिये विधि निखेध बैन्ने। इंचिता-ऽनुचिति हैं हैरि हिय करतब करद्र सम्हार॥ई९

(प्रथम विधि निखेध वैत्राहार समभे) पहले किस काम करने की श्राज्ञा श्रास्त में है श्रीर किस के करने का निषेध है इस व्यवहार को समभे (हिय उचिता-उनुचित हेरि) फिर श्रपने मन से उचित श्रीर श्रनुचित को देखे वा विचारे (हिये ग्यान सन्हारि करतम करइ) तब ज्ञान को हृदय में धारण कर के श्रयवा सभारि सावधान हो कर कमें करे॥ ६८॥

जब मन महँ उहराइ बिधि सी-गुरु-बर-परसाद।
पृह्विधि परमा-ऽऽतम लखे तुलसी मिटइ बिखाद॥७०॥

(स्नी-गुरु बर त्रादि) त्रीगुरु देव की दया से जब (मन महँ प्रहि बिधि ठहराय) मन में यह बिधि शास्त्रीक प्रकार स्थिर हो जाय तब श्रेष्ठ गुरु की कृपा से परमात्मा का ज्ञान होता है जिस से सब (विषाद) दुःख का नाम्न हो जाता है। इन दोनें दोहाँ में कहे प्रकार से राजा जनक के समान ज्ञान दृष्टि से कर्म करे तो कर्म्य के बन्धन में न पड़े॥ ७०॥

बरबस करित बिरोध इिंठ होन चहत श्रक-होन। गहि गति बक-छक-खान इव तुलसी परम प्रबीन॥७१॥

(तुलसी श्रपने मन से वा संसारी मनुष्य से कहते हैं कि जपर की रीत को छोड़ कर) (परम प्रधीन) द्व ऐसा बुद्धिमान (यङ्ग श्रयात् श्रवृद्धिमान) है कि बकुला इण्डार श्रीर कुत्ते ने समान चाल ग्रहण कर के (श्रयात् कपट, करता श्रीर लोभ के वशीक्षत हो कर भी) व्यर्थ हठ कर के भगड़ता है श्रीर "श्रक-हीन" (न कं सुखं यस्य) दुःख से रहित श्रयात् सब दुःख से हीन हो सुक्ति पा ईश्वर में मिलना चाहता है यह श्रमक्षव है। जहाँ (श्रव-हीन श्रयात् देह रहित) पाठ हा वहाँ श्ररीर-हीन हा कर परब्रह्म का रूप होना चाहता है ऐसा श्रयं करना चाहिये॥ ७१॥

श्राक करम भेखन बिदित खखत नही मित-हीन।
तुलसी सठ श्रक-बस बिहिट दिन दिन दीन मलीन॥७२

(करम) अपने किये कर्म के अनुसार जीव (आक) दु:खी है (भेखज बिदित) इस का श्रोषध जाना इत्या है (मित-हीन) परन्तु बृद्धिहीन होने के कारण (खखत नहीं) पहचान नहीं सकता। तुलसी दास कहते हैं कि यह (सठ) मूर्ख हठ कर के (अक) दु:ख के अधीन, वा यदि "श्रॅंक-बस हिठ" पाठ हो तो भाग्य के श्रधीन, हो कर जन्म पाता है इसी से (दिन १) प्रति दिन कर्म के बढ़ने के कारण (दीन) दु:खी श्रीर मलीन होता जाता है ॥

रामभजन सत्सङ्गित श्रादि उपाय प्रायः सभी जन जानते हैं परन्तु इस प्रकार माया की जाल में फसे हैं कि उन को न कर श्रीर श्रीर काम करते हैं श्रीर उन्ही (क्रियमाण) किये जाते कर्म के श्रनुसार श्रनना जना मरण के दुख में पड़े रहते हैं ॥ ०२॥

करता ही तें करम-जुग से। गुन-देख सरूप। करत भाग करतव जथा होइ रङ्ग किन भूप॥ ७३॥

(जुग कर्म) बिहित प्रास्त में कहा श्रीर निषद्ध प्रास्त में बर्जित दोनों कर्म (कर्ता ही तें) करनेवाले ही से किये जाते हैं श्रर्थात् दोनों को कर्ता ही करता है परन्तु वह कर्म (गुन-दोख सहूप) एक गुन कारक श्रीर दूसरा दोषकारी है। (तथा) सो जिस प्रकार के करतब को जो करता है उसी प्रकार का भोग उसे करना पड़ता है चाहे करनेहारा दिरद्र हो वा राजा हो। उस को श्रपने भले बुरे कर्म के फल को बिना भोगे कुटकारा नहीं। श्रवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म ग्रुआग्रुभम्। भले बुरे कर्म का फल इस जीव को श्रवश्य ही भोगना पड़ता है॥ ०३॥

बेद पुरान सास्त्र जत हु तत बुधि-बल श्रनुमान।
निज करि करि करिहै बहुरि कह तुलसी परिमान
॥ ७४॥

बेद पुराण श्रीर शास्त्र जितने हैं सब बुद्धि के बस से श्रनुमान करते हैं कि (निज करि करि बड़िर करिहै) जीव श्रपनी ही करनी कर के फिर करेगा श्रर्थात् जो कर्म इस ने किया है उस का फल भाग्य कहलाता है श्रीर उसी भाग्य के श्रनुसार वह दूसरे जन्म में फिर करता है इस प्रकार उसी की करनी उस से काम कराती है श्रश्मीत कर्म ही प्रधान है इसी को प्रमाण सममना चाहिये क्याँकि "कर्म प्रधान विश्वकिर राखा-जो जम करें सो तस फल चाखा।" जहाँ "निज निज किर किर्न्हे" पाठ हो वहाँ श्रपना २ कर के (किर्न्हे) संसार ही का काम करते हैं श्रश्मीत् संसारी धन दारा में लीन रहते हैं पुराण श्रादि के कथन श्रनुसार नहीं चलते यह श्रध्म करना चाहिये॥ ०४॥

#### बिबिध प्रकार कथन करै जाहि जथा भा भान। तुलसी सु-गुरु प्रसाद-बल कोद कोद कहद प्रमान॥७५॥

(जाहि जया भान भी बिबिध प्रकार कथन करें) जिस को जैसा समभ पड़ा उस ने उस प्रकार कहा यही नाना प्रकार के मत का कारण है। परन्तु (स-गुरु) सचे गुरु वा रामरूप गुरु की छपा से जो कोई २ कहते हैं वही कहना प्रामाणिक है॥ ७३॥

# उर डर ऋति-लघु होन की भेा लघु-सुरति भुलानि । स्वरन लाहु लखि परतनहिँ लखत लेाह की हानि॥७६॥

यह मंगरी जीव (जर श्रित लघु होन की डर) मन में कोटा होने से बझत डरता है परन्तु (लघु सुरित भी सुलान) कोटे रूप बाले संसार की माया में सुला है इस पर एक दृष्टान्त देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य को थोड़े दिन के लिये पारस मिला जस समय लोहा बड़ा महमा था सो वह लोहे के महंगे होने के कारण श्रपने श्रिष्ठिक दाम के लोभ में ऐसा डूव गया कि उस को (खर्ण-लाह नहिँ लखि परत) सोने के लाभ का कुछ भी ज्ञान वा विचार नहीं होता है परन्तु (लखत लोह की हानि) बार २ यही बिचारता है कि लोहा बड़ा मँहगा है किस प्रकार खरीदें। ऐसा बिचारते २ जिस का पारस था उस ने ले लिया। ऐसी ही दशा इस जीव की है कि यह पारस रूप श्रात्मा पाये है परन्तु संसार मायारूपी लोहे के मोह में पड़ा है संसार को श्रव छोड़ते हैं ऐसा बिचार करते २ श्रन्तसमय श्रा जाता है फिर इसी में पड़ा रह जाता है परमेश्वर के भजन में नहीं लगता॥ ७६॥

नयन-देख निज कहत निह बिबिध बनावत बात। सहत जानि तुलसी बिपति तद्पि न नेक लजात ॥७०॥

त्रपने ज्ञानरूपी नेत्र का दोष तो यह जीव कहता नहीं त्रीर श्रमेक प्रकार का तर्क बितर्क कर के बात बनाता है। जान बूम कर बिपत श्रीर दुख में पड़ा इत्र्या भोग रहा है तो भी घोड़ा नहीं खजाता॥

जैसे किसी मनुष्य की श्रांख में रोग ज्ञश्ना हो श्रीर वह मारे लाज के उस दोष को बैद्य से न कहे परन्तु जानता हो श्रीर उस के कारण श्रनेक दुख भोगता रहे वैसे ही यह देहाभिमानी जीव सब दख सह कर संसारी जाल में फसा है॥ ७०॥

करत चातुरी माइ-बस खखत न निज-हित-हान। सुक मरकट दव गहत हठ तुलसी परम-सुजान॥७८॥ माया के श्रधीन हो कर श्रपनी चतुराई प्रगट करता है परन्तु श्रपनी भलाई की हानि को नहीं विचारता। फमानेवालों के कम्पा श्रीर पिञ्जड़ा श्रादि में बन्ध जानेहारे स्रगे श्रीर बानर के समान हठ पकड़े इत्ये है श्रीर श्रपने को बड़ा ज्ञानी सममता है। यह जीव श्राप ही से श्रपने को संसारी माया में लपेटे है श्रीर देव का दोष देता है संसार के ऐश्रय्य को कमाने में श्रपनी चतुराई कर के बड़ाई ज्यों र पाता है त्यों र श्रीर जाल में फमता है। ७८॥

दुंखिया सकल प्रकार सठ समुिक्त पड़त तेहि नाहिँ। खखत न कण्टक मौन जिमि ऋसन भखत भ्रम माहिँ ॥७८॥

यह जीव मंसार में फँसने के कारण सब प्रकार से दुखी है परन्तु यह पुत्र कलत्रादि की माया में ऐसा लिप्त है कि इस को इस का दुख कुछ भी नहीं समभ पड़ता है ठीक वैसे ही जैसे मछली जब बंधी के चारे को निगलती है तो उस को उस चारे में सुखदाई भोजन का भ्रम हो जाता है श्रीर वह उस के भीतर के काटे को महीं देखती परन्तु उसी से वह मछली मारनेवाले के बन्धन में पड़ जाती है। इसी प्रकार संसारी माया मनुष्य को दुखदाई नहीं समभ पड़ती परन्तु इसी माया में पड़कर यह जनामरण के महादुख में पड़ता है॥ ७८॥

तुलसी निज मन-कामना चइत स्तन्य कहँ सेइ। बचन गाय सब क्रे बिबिध कहारु पयस केहि देइ॥८०॥ ग्रह्म्य की सेवा कर के यह अपना मनोर्थ पूरा करना चाहता है सो दस का होना असंभव है क्योंकि बातक्ष्पी गौ सब के अनेक हैं परन्तु जन से किसी के। दूध नहीं मिला॥

तात्पर्य यह कि नश्वर मंगर ग्रूज्य के मम है इस में लिप्त रह कर कोई परमारथ की इच्छा करे तो वह केवल बात की गाय का दूध चाहता है जो श्रममाव है ॥ ८०॥

बाति बाति हिं बिन पड़े बाति हैं बात नसाय। बाति हैं आदि हिं दीप भी बाति हैं अन्त बताय॥८१॥

जीव की जड़ता दिखा कर श्रव ८९ के दोहे से बात की सामर्थ्य का वर्णन प्रारक्ष करते हैं ॥

बात ही से बात बनती है जो भली भाँत बात करते बने तो बात ठीक होती है श्रीर बात ही से बात नष्ट हो जाती है। श्रथवा एक बात साधु सेवा ईश्वर भजन है जिस से मनुष्य का परखोक बनता है दूसरी बात संसार में लिप्त होना श्रीर पाप करना है जिस से नरक में जाते हैं ईश्वर भजन से बड़तेरे तर गए हैं श्रीर संसार में खगने से बड़त से दुःखी इहए हैं। (दीप श्रादि हि बात हिं भी) दीया प्रथम बायु से ही उत्पन्न इश्वा फिर श्रन्त को बायु हो के दारा नष्ट हो गया। निर्वाय खान में दीप नहीं बल सकता उसी प्रकार श्रधिक बायुयुक खान में बुभा जाता है श्रथवा एक बात श्रब्द का श्र्य (बाती समभ के) बन्ती किया तो बन्ती के रहने से दीपक बलता श्रीर बायु से बुभा जाता है ॥ ८१०॥

## बातिहाँ तेँ बिन आवही बातिहाँ तेँ बन जात। बातिहाँ तेँ बर बर मिलत बातिहाँ तेँ बैररात॥ ८२॥

बात ही से (घर ही में) (बिन श्रावही) मनुष्य का परलोक बनता है श्रर्थात् घर रह कर भी श्रच्छा काम करे तो उस की बन जाती है श्रीर बात ही से मनुष्य बन में जाता है। बात ही से (बर) श्रेष्ठ (बर) बरदान मिलता है श्रीर बात ही से लोग बीरा जाते हैं श्रर्थात् बात ही भले बुरे का कारण है।

दितीयार्थ। भली बात कहने से लोग बक्तत धन पाते श्रीर सुखी होते हैं श्रीर बात ही से बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। वा बक्तत बोलने से (बर-बर) बकवादी कहाता है। श्राधे का श्रर्थ जैसा का तैसा रहा॥ प्रश

### बात बिना ऋतिसय विकल बाति हैं ते हरखात। बनत बात बर बात ते करत बात बर घात॥८३॥

लोग बात (बचन वा बायु) के बिना बड़े दुख में रहते हैं श्रीर बात ही (बचन वा बायु) से बड़े सुखी होते हैं। (बर बात तें बात बनत) श्रच्छे बचन से (बात) काम बनता है श्रीर (बात बर घात करत) बात ही से (बर) श्रपनी दच्छा मनोर्थ नष्ट हो जाता है श्रीपात् काम बिगड़ जाता है। जैसे ब्राह्मण बालक की रचा रूप बात श्रार्जन से न बनी इस कारण व्याकुल इस्से श्रवरी जटायु श्रादि से बात बनी इस से राम प्रसन्न इस्से इत्यादि श्रमेक उदाहरण हैं। ८३।

# तुलसी जाने बात विनु बिगरत हर एक बात। अनजाने दुख बात के जानि पड़े कुसलात॥८४॥

बिना (बात) ठीक २ तत्त्व के जाने सब काम विगड़ता है स्त्रीर जब तक वह तत्त्वरूपी बार्ता नहीं जानी गई तभी तक दुख है परन्तु जब वह जान पढ़ी वा जानी गई तब स्त्रनेक प्रकार के स्त्रानन्द होते हैं॥

दितीयार्थ। तुलसी-दास कहते हैं कि बात को बिना समभी बूभी करने से सब बात बिगड़ जाती है जैसे राजा दश्ररथ ने बिना बिचारे ऋषिकुमार को मारा उस के मातापिता से श्राप पाया बिभीषण ने समझ बूझ कर राम की श्ररण ली दस कारण उस की कुश्रल छई ॥

दन कई एक दोहों में बात २ बनि २ श्रादि पदों के श्रनेक बार श्राने से श्रनुप्रास श्रलद्वार है ॥ ८४ ॥

# प्रेम बैर, ऋर पुन्य ऋघ, जस ऋपजस, जय हान। बात बीज इन सभन के। तुलसी कहहिँ सुजान॥८५॥

(तुलसी सुजान कहिं ) कि तुलसी दास वा तु॰ राम-लद्माण श्रीर सी॰ सीता के जाननेहारे भक्तलोग कहते हैं। कि (प्रेमादि—दन सभन को बात बीज) प्रीति वा मित्रता बैर प्रजुता पुन्य धर्म श्रघ पाप यग्र-सुकीर्ति श्रीर कुकीर्ति जीत श्रीर हार दन सबों का कारण केवल बात है। दसी बात के कारण लोग भले बुरे सब होते हैं दस से मधुर सत्य श्रादि बचन बोलना चाहिये प्रीति का उदाहरण जैसे बिभीषण सुग्रीबादि, बैर का रावण कुसकरण-

श्रादि पुन्य जैसे जटायु ने तिरियागुहार किया रावण ने परस्ती हरण किया। यम श्रपयम रामचन्द्र ने पिट श्राज्ञा पालनक्ष्प महा यम पाया दमरथ ने स्ती की बात पर उन्हें बन भेज कर दुर्यम फीलाया जीतने योग्य परग्रराम श्रीर बालि से करते न बना हारगये। श्रीकृष्ण की दयासे महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन श्रादि दुर्जीय मनुश्रों को भी जीत लिया दत्यादि॥ ८५॥

# बञ्चक-विधि-रत नय-रहित विधि हिन्सा श्रति लीन। तुलसी जग महँ विहित वर नरक निसेनी तीन॥८६॥

(बच्चक बिधि) दूसरे को ठगने की रीत (नय-रहित) परस्ती गमन परिनन्दा श्रादि श्रनीत करनेवाले (हिन्सा बिधि श्रितिलीन) हिन्सा के काम में बद्धत लग्नीन रहनेहारे (ये तीन जग महँ बर नरक निमेनी बिदित) ये तीनों मंगर में बड़े नरक का चिन्ह प्रसिद्ध है अर्थात् जिन लोगो में ये तीनो बातें पाई जायँ उन को जानना चाहिये कि नरक में से श्राये हैं श्रीर मरने पर वहाँ ही जायँगे॥ ८६॥

# सदा भजन गुरु साधु दिज जीउ-द्या सम जान। सुख-द सुनय-रत सत्य-व्रत खरग सप्त सोपान॥८०॥

गुँ ह मांधु श्रीर ब्राह्मण की भिक्त श्रीर सब जीवों को श्रपने समान जान कर उन पर देंथा करना श्रीर सुख देनेहारी सुन्दर नीति में श्रीर सत्यती श्रीर ब्रेत में प्रीति रखना ये सातो खर्ग की सीढ़ी हैं। श्रर्थात् जिनमें ये गुए है वे मरने पर श्रव ख खूर्ग में जायेंगे॥ ८०॥

# जे नर जग गुन-देाख-जुत तुलसी बदत बिचार। कबहुँ सुखी कबह्रँ दुखी उदय ऋस्त बेश्री हार॥ ८८॥

(उदय ऋल विश्वाहार) जब तक सूर्य उदय श्रीर श्रस्त होते हैं श्रिया जब से संसार का उदय जना इश्रा है श्रीर जब तक श्रस्त श्रयांत् नाश होगा तब तक यही व्यवहार है कि जो मनुष्य संसार के गुण वा दोष में लगे रहते है श्रयांत् विधि निषेध का काम किया करते तुलसी-दास विचार के कहते हैं वे कभी सुखी कभी दुखी इश्रा करते हैं श्रीर जना मरन के फन्दे में पड़े रहते हैं।

दितीयार्थ। जग जे नर गुन-दोख-जुत तुलियी बदत ते कब इँ सुखी कब इँ दुखी यथा जदय ऋल बेन्नी हार। पहले खर्ग श्रीर नरक का चिक्न बता कर श्रव दोनों का चिक्न कहते हैं कि संसार में जो लोग गुण श्रीर दोष दोनों से सहित हैं वे कभी २ सुखी कभी दुखी रहते हैं जैसे सूर्य के जदय के समय बक्न तेरे सुखी श्रीर श्रल में दुखी होते वा दिन को भला श्रीर रात को बुरा काम करते हैं ॥ ८८॥

# कारज जुग के जुगल तम काल श्रचल बलवान। विविध बिबल तें ते इठिह तुलसी कहहिँ प्रमान॥ ८८॥

(कारज जुग) दो काम है अर्थात् एक विधि और दूसरा निवेध वा विदित अविदित (युगल के तम) सो दोनों तमरूपी है क्योंकि असे मुरे दोतों प्रकार के काम मतुष्य को भोगने पड़ते हैं (कास श्रचल बलवान) समय बड़ा बली श्रीर श्रचल है क्याँ कि काल पा कर दोनें कर्मों के फल का खदय होता है। (चिबिध बिबल) तीन विश्रेष बल हैं श्रधांत् सत्त्वगुण, रज्ञोगुण, श्रीर तमोगुण जिन से (इटहि) श्रभिमानी हो कर जीव कर्मीं को भोगता है यह प्रमाण है।

श्रधवा काल युग बलवान है सत्ययुग में मब लोग भला ही काम करते थे श्रीर किल में बुरा काम करते हैं इस प्रकार देाने युगे की प्रेरणा से भला बुरा कार्य छन्ना करता है ॥ ८८॥

## श्रनुभव श्रमल श्रनूप गुरु कछुक सास्त्र-गति होइ। वचद काल क्रम देाख तेँ कष्टहिँ सु-बुध सब वेदि॥८०॥

जिस को (श्रमल श्रम्भव) निर्मल बिवेक हो श्रीर (श्रम्पम गृह)
श्रमुख्य गृह उपदेश देनेहारे मिलें श्रीर कुछ २ शास्त्र का भी बोध
हो वह काल समय श्रीर (ज्ञम) कर्म के दोष से बच सकता है ऐसा
(सुबुध सब कोई कहहिं) सब श्रच्छे २ विद्वान लोग कहते हैं।

श्रभिप्राय यह कि बिरखे विदान लोग जो बुरा काम सब रीत त्याग करते श्रीर भला काम कामना-हीन हो कर करते हैं वे ही संसार के बन्धन से कूटते हैं नहीं तो कूटना बड़ा कठिन हैं॥ ८०॥

# सब विधि पूरन धाम बर राम अपर नहिँ आन। जा की क्रिपा-कटाच्छ तें होत हिये द्रिद ग्यान॥ १॥

सब प्रकार से पूर्ण श्रर्थात् सकला ऐसया सन्यत्न (बर धाम) श्रत्यना तेजश्री (श्रपर) जिस से बड़ा श्रीर कोई नहीं ऐसे राम जी हैं (श्राम नहिं) श्रीर कोई नहीं हैं श्रथवा (श्रपर श्राम नहिं) श्रीर हूसरा कोई नहीं। उन्हीं की क्रपा-हृष्टि से (हिये) मन में हृद्र उन्नम ज्ञान होता है श्रथ्मिं गुरू-भाव से उन की सेवा भिन्न करने से जीव ज्ञान पाता है तब कर्म श्रीर काल के बन्धन से कूटता है श्रीर किसी की सेवा से सुन्न होना कठिन है। पहले संसारी जाल से सुन्न होने की कठिनता दिखा कर श्रव श्रपने इष्ट देव श्रीरामद्भप भगवान की सेवा का उपदेश किया है। ८९॥

से। स्वामी से। तर सखा से। बरसुख-दातार। तात मात श्रापद-इरन से। श्रसमय-श्राधार॥१२॥

वही राम खामी, बड़े मित्र, उत्तम सुख के देनेहारे, माता-पिता, विपत के नामक भीर कुसमय में रचा करने हारे हैं ॥ ८२॥

सुख-द दुख-द कारन कठिन जानत कें। तेहि नाहिँ। जाने हु पर बिनु गुरु-क्रिपा करतब बनत न काहि॥ १३॥

सुखदुख का देनेवाला कारन को किटन कर्म है उसे कीन नहीं जानता श्रयांत् सभी जानते हैं परन्तु जान कर भी बिना गुरु-देव की कपा से (काहि करतव न बनत) किसी से कम नहीं सनता श्रयांत् बिन सहुर के मिले सत्कर्म को जो लोग जानते भी हाँ तो भी करते नहीं बनता। इस हेतु सहुर करना बद्धत श्रावस्थक है। यज्ञ, तप, जप, तीर्थ भ्रमण, व्रतासरण, साधुसेवा, सत्सङ्ग, पाय-दान, परोपकार श्राद श्रनेक ग्राभ श्रीर परपीड़ा, क्ल, श्रनीति,

हिंगा, डाह श्रादि दुखदाई काम हैं इन को प्राय: सभें। लोग जानते हैं। परन्तु कम लोग ग्रुभ काम में लगते हैं श्रग्रभ की श्रोर बद्धतें। को इच्छा दौड़ती है कभी २ ग्रुभ काम करते श्रग्रभ श्रीर श्रग्रभ करते ग्रुभ हो जाता है। इस कारण गुरू का लखाना श्रावश्यक है गुरू के लखाने से मनुख्य पहचान सकते हैं। ८३॥

## तुलसी सकल प्रधान है बेद-बिदित सुख-धाम । ता महँ समुझब कठिन ऋति जुगल भेद गुन नाम॥८४॥

(तुलसी सुख-धाम सकल प्रधान है) तुलसी जी कहते हैं कि पूर्वां ग्रां कर्म सुख का मूल है सब बस्तुओं में प्रधान है वेदें ने भी शुभ कर्म की बड़ी प्रशंसा की है परन्तु उन का समभना इस कारण बज्जत कठिन है कि उन के नाम और गुन में दो भेद हैं अर्थात् एक सकाम और दूसरा निष्काम शुभ कर्म भी यदि कामना सहित किया जाय तो करने हारे पुरुष को भोग में बाँधता है और निष्काम कर के ईश्वर को अर्थण करने से बन्धन नहीं होता इस प्रकार कर्म के नाम के गुणों में दो भेद है।

त्रथवा पदार्थ के नाम गुन के दो भेद होते हैं जैसे मिश्री बद्धत उत्तम है तो भी कफवालों के लिये दुखदाई होती है ॥ ८४ ॥

नाम कहत सुख होत है नाम कहत दुख जात। नाम कहत दुख जात दुरि नाम कहत सुख-खात॥१५॥

नाम के कहने से सुख ग्रानन्द होता है ग्रीर द्ख् चला जाता

त्रर्थात् नष्ट हो जाता है फिर नाम ने कहने से तीनो प्रकार ने दुख दूर होकर (सुख-खात) सुख ने हृद में श्रर्थात् सुक्तिरूप श्रानन्द श्ररोवर को मनुष्य पाते हैं।

जहाँ (सुख जात दुरि दुख-खात) पाठ हो वहाँ संसारिक विषय सुख दूर हो जाता श्रीर दुख भाग कर (खात) श्रर्थात् कन्दरे में जा घुसता है ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ८५॥

नाम कहत वैकुछ सुख नाम कहत ऋघ-खान। तुलसी ता तेँ उर समुद्रि करह नाम पहिचान॥१६॥

नाम ही के जपने से लोग बैकुछ का सुख पाते श्रीर (श्रघ-खान)
पाप के ढेर को नसाते हैं इस कारण तुलसी कहते हैं कि हे भक्तो!
श्रपने मन में भली भांत समभ के नाम को पहचानो।

श्रयवा श्रविधि-पूर्वक नाम लेने से पाप होता है। विधान के साथ नाम जपने के विषय में पदापुराण में लिखा है कि (दशापराधयुक्तानां न भवेत्सौख्यमुक्तमम्) दश श्रपराधों (श्रर्थात् ९ साधुनिन्दा, २ शिव-रामभेद, ३ शास्त्रनिन्दा, ४ गुरु श्रनादर, ५ नाम की महिमा में तर्क वितर्क करना, ६ नाम को दूमरे कामों के करने का उपाय जनाना, ० श्रभक को नाम का उपदेश, ८ नाममाहात्म्य सुन कर प्रसन्न न होना, ८ नाम जप के कामसिद्धि, ९० नाम के वल से पापाचरण) से जो सहित हैं उन को नाम जप से उक्तम सुख नहीं मिलता॥८६॥

चारा चादह श्रष्ट-दस रस समुझे भरि पूर्ति। नाम भेद् समझे विना सकल समुझ महँ धूरि॥ ८०॥ (चारो) छग, यजुः, साम श्रीर श्रयं चारो वेद। (चौदर) ब्रह्मत्रान, रसायन, राग, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुषविद्या, जलविद्या,
पिङ्गल श्रादि छन्द, कोकसार, सालिहोच नृत्य, सासुद्रिक, श्रीर
काव्य श्रादि बनाने में चतुरता ये चौदहो विद्या। मीन, भविस्थत,
वायु, वाराष्ट्र, वामन, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, गरुड, मार्कण्डेय, पद्म, विष्णु,
नारदीय, लिङ्ग, ब्रह्मवैवर्त, श्रीम, कूर्म, स्कन्द श्रीर भागवत ये
श्राठारहो पुराण श्रीर मीमांसा, वैभेषिक, न्याय, साह्म, योग श्रीर
वेदाना ये क्वो भारतीं को भली भात समभा श्र्यात् वेदों के यज्ञ
कर्मकाण्ड श्रादि सब विषय चौदहो विद्या की चातुरी श्रीर क्वों
दर्भनों की कल्पनामित श्रीर तर्क वितर्क करने की मित श्रादि सब
गुणों से श्रवित इत्रा तो भी नाम के भेद को बिना समभे उस का
सब समभना व्यर्थ है क्योंकि सब वेद श्रीर विद्याश्रों का सारांभ्र
राम नाम है जिस के ग्रहण श्रादि से सुक्ति मिल सकती है।

चीथे धर्ग के आरम्भ में "चौदह चारि मठारहो" मादि पहले दोहे में चौदह बिद्या वेद मौर पुराण को गिना चुके हैं यहाँ चौदह विद्या से चौदह कोटी विद्या ली गई "मज़ानि" मादि स्नोक में कही चौदह विद्या नहीं बोधित छई ।

इस दोड़े को चतुर्घ सर्ग के प्रथम श्रीर पश्चम सर्ग के भी प्रथम दोहों से मिला कर पढ़ना चाहिये जिस में इस दोड़े श्रीर उन दोड़ों का परसार भेद समक्त पड़े॥ ८०॥

बार दिवस निसि मास सित श्रसित वरख परमान। उत्तर दिच्छिन श्रास रिब भेद सकल महँ जान ॥१८॥ रिव, योम, मङ्गल, बुध, इष्ट्रस्पित, ग्रुज, ग्रांन ये सातो बार दिन श्रीर राचि, चैन, वैसाख, ज्येष्ठ, श्राषाढ़, श्रावण, भादव, कुश्रार वा श्राश्चिन, कार्तिक, श्रगहन, पौष, माघ, फास्तुन ये बारह मास इन मासों के ग्रुज़ श्रीर छण्ण पच वर्ष (बारह महीनों का समय जिस में ह मास उत्तरायण श्रीर ह दिचणायन) में स्वर्थ जिस दिगा में रहते हैं वह श्रयन कहाती इस प्रकार सब बस्तुश्रों में भेद है। इन में भी कोई २ किसी २ काम के लिये ग्रुप्त कोई किसी के लिये श्राप्त होते हैं।

यथा श्रादित्य सोम बुध एउस्पित श्रीर श्रुक ग्रुभ काम के लिये ग्रुभ श्रग्रभ के लिये श्रग्रभ होते हैं मङ्गल श्रीर ग्रनेश्वर श्रग्रभ कार्य के लिये ग्रुभ श्रीर ग्रुभ के लिये श्रग्रभ होते हैं। दिन को भले काम श्रीर रात को बुरे काम करने का समय है। श्रगहन फाल्लान ज्येष्ठ श्रीर भाद्र ग्रुभ श्रीर भेष श्रग्राभ। श्रक्त पच ग्रुभ के लिये श्रीर हाणा श्रग्रभ के लिये ग्रुभ होते हैं। उत्तरायन ग्रुभ काम के लिये श्रीर दिचणायन श्रग्रभ काम को ग्रुभ दत्यादि भेद सब पदार्थों में है॥ ८८॥

करम सुभा-ऽसुभ मिच ऋरि रोदन इसन बखान। श्रीरभेद श्रति श्रमित है कहँ लगि कहिय प्रमान॥११॥

कर्म ग्राप्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं ग्राभ कर्म मित्र है त्रीर त्राप्तभ ग्रानु होता है ग्राभ करने हारे सुख पा कर इसते हैं श्रीर श्रग्न कर्म के कर्ता दुख पा कर रोते हैं। कर्मों के श्रीर भी श्रमक्का भेद हैं इन के प्रमाणों को में कहाँ तक वर्णन करूँ।। कोई २ टीकाकार श्रथं करते हैं कि कर्म ग्रभ श्रीर श्रग्न उन में ग्रभ कर्म दो प्रकार के हैं एक सकाम दूसरा निःकाम। निःकाम कर्म श्रित उत्तम है कर्ता कर्म कर के परमेश्वर को श्रपण कर दे श्रीर उस से किसी फल की बासना न रक्खे तो कर्म करने से कर्ता वह नहीं होता। सकाम कर्म भी यदि श्रीरामचन्द्र की प्रसन्तता के खिये किया जाय तो उस का भी फल उत्तम ही होता है। मित्र श्रीर श्रम होता है। मित्र श्रीर श्रम होता है। मित्र श्रीर श्रम होता है। सेन श्रीर श्रम होता है। काई रोना श्रामन्द से होता है। रोने श्रीर हसने में भी भेद है। काई रोना श्रामन्द से होता है जिसे पुत्र मित्र श्रीर इन्हों के वियोग में दुखदाई श्रम ते श्रीर रोना श्रम ते हैं श्रीर रोना श्रम होता है। स्था होते हैं श्रीर इन्हों के वियोग में दुखदाई श्रमुं की धारा चलती है इस प्रकार सभी कामों में भेद होता है। स्था

जहँ लगि जन देखव सुनव समुद्रव कहव सु-रीत। भेद बिना कछु है नहीँ तुलसी बदहिँ बिनीत॥१००॥

श्रन्यय । जन देखन, सुनम, समुभम, कहन कहु जहँ खिंग है भेद बिना नहिँ बिनीत तुलसी बदहिँ।

मनुष्यों का देखना, सुनना, समभाना, कहना जो कुछ जहां तक है बिना भेद के कुछ भी नहीं है। नम्र तुलसी दास कहते हैं कि सब भेद युक्त है सब में कुछ न कुछ भेद है। देखने में भेद यथा देवतात्रों का दर्भन पुन्यदाई श्रीर श्रपवित्र बसुत्रों का देखना वा परस्ती को पापदृष्टि से देखना पापकारी होता है। वेद श्रादि का भिक्त से सुनना भला श्रीर ठट्ठा श्रीर देख करने के लिये सुनना समभना बुरा है। भली बात को बुरी श्रीर बुरी को भली समभ लेना दुख सुख का कारण होता है। भली बात को भले मनोर्थ से कहना श्रीर उसी को बुरी दुस्का से कहना वा श्रास्त्रादिक को श्रग्रद्ध कहना दुखदाई ग्रग्रद्ध सुखदाई होता है। इस प्रकार सब बसुत्रों में सुरीति श्रीर कुरीति हैं जिन में एक सुखदाई श्रीर दूसरी दुखदाई होती है मनुष्य को चाहिये कि सुखदाई रीत का ग्रहण करे जिस में सुखी बना रहे। यही गुमाई जी का उपदेश है॥ १००॥

भेद याहि बिधि नाम महँ बिनु गुरु जान न केाय। तुलसी कहहिँ बिनीत बर जा बिरच्चि सिव होय॥१०१॥

इति गोखामितुलमीदासकत सप्तमितकायां ज्ञानसिद्धान्त-निकृपणन्त्राम षष्टः सर्गः॥

श्रन्वय । विनीत बर तुलमी याहि विधि नाम मँह भेद कहिँ जो बिरिच्च सिव होय (तो भी) विन गुरु कोय न जान ।

इस प्रकार नम्नों में श्रेष्ठ तुलसी-दास नाम श्रर्थात् परमेश्वर के राम इस नाम में भेद कहते हैं जिन्हें यदि कोई ब्रह्मा श्रीर श्रिव के समान होय तो भी बिना गृह के खखाये नहीं जान सकता श्रर्थात् गृह का उपदेश भेदें को समभने के खिये श्रवस्थ चाहिये॥१०९॥

॥०॥ दिति विद्यारिकत यंचिप्तटीकायां षष्टः सर्गः ॥०॥

#### श्रय सप्तम सर्ग ।

## तिन हिँ पढ़े तिन हीँ सुने तिन हिँ सुमति-परगास। जिन त्रासा पाछे करी गहि त्रवलम्ब निरास॥१॥

श्रन्वय । निरास श्रवलम्ब गहि जिन श्रासा पाक्टे करी तिन हिँ पढ़े तिन हिँ सुने तिन हिँ सुमति-परगास (भयो)॥

जिस मनुष्य ने निराम हो नेवल त्रपनी (त्रवलम्ब) त्रामा रखने (विषय सुख नी) सब प्रकार नी त्रामा नो होड़ दिया उसी ने पढ़ा उसी ने मास्त्र को सुना त्रीर उसी (के हृदय में) भले बुरे को विचारने की सुबुद्धि इन्हें॥

जिसने श्रच्छे २ लोगों से पढ़ सब धर्माशास्त्र पुराण श्रादि के उपदेशों को सुन कर भी विषय सुख की श्राशा को न कोड़ा वह व्यर्थ परिश्रम करनेवाला है, उस को उस के पढ़ने सुनने का कुक् भी फल न इत्रा।

दितीयार्थ श्रीर श्रन्वय । जिन निरास-श्रवलाव गहि श्रासा पाछे करी तिन हिँ पढ़ तिन हीँ सुने तिन हिँ सुमति-परगास (ज्ञश्रा)।

जिस मनुष्य ने (निरास) जिस को किसी की त्रामा नहीं बरन जो त्राप ही सब की त्रामा का स्थान है उस परब्रह्म परमेश्वर की त्रामा (त्रर्थात्) भिक्त को दृढ़ता से पकड़ लिया त्रीर सब के त्रामा-भरोसे को त्याग कर दिया उसी ने सब मास्त पढ़ा सब सड़े ऋषियाँ के उपदेश को सुना श्रीर उसी को (सुमित-परगास) उत्तम ज्ञान भी ज्ञश्रा. कोंकि रामायण में कहा है कि।

> "त्रागम निगम पुरान त्रनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ तब पदपद्भन प्रीत निरन्तर। सब साधन कर यह फल सुन्दर"॥

सब पढ़ने लिखने का फल यही है कि परमेश्वर में भिक्त होते। जब जिस के लिये लोगं पढ़ते लिखते हैं वही न इत्रा तो पढ़नाः लिखना किस काम का?॥ ९॥

तब लगि नेगो जगत-गुरु जब लगि रहे निरास। जब श्रासा मन में जगी जग-गुरु नेगो दास॥२॥

श्रन्वय । जब लगि निरास रहे तब लगि जोगी जगत गुरू (परन्तु) जब मन में श्रासा जगी (तब) जगत गुरू जोगी दास ।

योगी जब तक विषय सुख वा धन श्रादि की श्राशा से दूर है श्रूर्थात् उस के मन में किसी बात की चाह नहीं है तब तक सिद्ध जगत का गुद (हित का उपदेश करनेवाला) वा (जगत गुद्द) संसार से बड़ा है परन्तु जब विषय सुख वा धनलाभ श्रादि किसी विषय की श्राशा योगी के मन में उठी तो संसार श्रूर्थात् संसारी मनुख्य ही गुद्द "बावाजी श्राप को लोभ न करना चाड़िये द्रत्यादि कह के" उपदेश देनेवाला वा योगी के हित की बात कहने के

समय ज्ञानी दोने के कारण योगी से भी श्रेष्ठ इत्था और योगी उस का दास इत्था।

श्रीभप्राय यह कि सब प्रकार के सुख को कोड़ कर एक परमेयर की चिन्ता में लगे इत्ये जन ऐसे योगी से जो गेहन्ना धारण करने पर भी विषय के पीके धीड़ा करता है बद्धत श्रच्छे होते हैं। सब विषय त्याग ही योगी होने का फल है। । १॥

हित पुनौत स्वा-ऽर्य सबिँ श्रहित श्रमुचि बिनु चाड़। निज मुख मानिक सम दसन भूमि पर्त भी हाड़॥३॥

श्रन्वय । खा-ऽरथ श्रसुचि श्रहित मन हिँ पूनीत हित बितु चाड़ श्रसुचि श्रहित, दमन निज सुख मानिक यम मृमि परत हाड़ भी ।

पहले के दो दोहें। में संसारी विषयों में योगी को न लपटना चाहिये कह कर श्रम संसार के लोगों की खार्थ-परता श्रादि दिखा कर तीसरे दोहे में निराग रहने का कारण दिखाते हैं।

संसार की यह रीत है कि जब तक अपना प्रयोजन रहा तब तक अग्रद्ध और अनुपकारी भी बस्तु पवित्र और हितकारी जान पड़ती है परन्तु (बितु चाड़) प्रयोजन न रहने पर (असुचि अहित सुचि हित) अपवित्र अनुपकारी और पवित्र उपकारी जान पड़ती हैं। इस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि दाँत जब तक सुख में रहता है लोग उसे मणि के समान जानते है परन्तु ज्याँ टूट कर असि पर गिरा लोग उसे हाड़ समभने लगे।

स्वारणी मनुद्धां की दृष्टि श्रपने प्रयोजन पर श्रधिक रहती है

बस्त के खाभीविक गुण दोष पर वे श्रस्य ध्यान देते हैं। इन्हीं कारणों से संसार में लिप्त होना श्रीर संसारी सुखें की श्रामा करना योगी के लिये उचित नहीं है॥ ३॥

निज गुन घटत न नाग-नग हरिख परिहरत के। ल।
गुज्जा प्रभु भूखन करे ता तें बढ़इ न मे। ल॥ ४॥

कोल नाग-नग इरखि परिहरत (ता तें) निज गुन घटत न प्रभु गुज्जा भूखन करे (ता तें) मोल न बढ़द ॥

श्रव यह श्रद्धा होती है कि यदि साधु संसार से जुक भी सनन्ध न रक्छेगा तो कोई भी उस का श्रादर न करेगा, इस पर कहते हैं कि

कोल भिन्न गजमुका वा सर्पमणि को त्याग कर देते हैं श्रर्थात् जो पर्वत पर कोल के सन्मुख गजमुका पड़ा रहता है परन्तु वह उस का गुण न जानने के कारण उसे नहीं उठाता प्रसन्नता से वहाँ कोड़ देता है, तो इस कारण मोती का मोल कुक घट नहीं जाता। उसी रीत प्रभु श्रीकृष्ण भगवान ने घुँघुची को गहना के खान में धारण किया था इस से कुक उस का मोल नहीं बढ़ गया। जो सस्तु खाभाविक जैसी है वह वैसी ही रहती है।

श्रभिप्राय यह कि साधु जन की उत्तमता जैसी की तैसी बनी रहेगी चाहे संसार के जन उन का श्रादर करें वा नहीं ॥ जहाँ "हरित न पहिरत" पाठ है। वहाँ श्रानन्द से नहीं पहिनते ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ४॥

देइ कुसुम करि बास तिल परिष्ठरि खरि रस खेत। खा-ऽरथ-ज्ञित भू-तल भरे मन मेचक तन सेत॥५॥ श्रन्य। (जन) कुसुम करि तिल बास देर खरि परिहरि रस खेत भ्र-तल खा-ऽरथ-हित भरे (परन्तु) मन मेचक तन सेत॥

यदि कि चंधार में साधु के गुण को चाई कोई समभे चाई न समभे संसार में जीन रहने से साधु की जुक हानि न होगी तिस पर कहते हैं कि संसार केवल खारथी है॥

संगारी जीव (तेल बनानेहारे) पहले फूलों ने दारा तिल को बास देते हैं जब उस में सुगन्ध भिन गया तो को एक पर चढ़ा कर उसे पेर डालते हैं और उस में की खरी निकाल कर तेल को ले लेते हैं। संसार में ऐसे अपखार्थी लोग भरे हैं कि जिन का मन बड़ा मेला है परन्तु रूप सुन्दर देखने में खच्छ है ऐसे लोगों से दूर ही रहने में लुअल है जहाँ सुमन पाठ है। वहाँ भी यही अर्थ होगा॥ ५॥

श्रमुश्रन पथिक निरास तें तट भुइँ सजल सरूप। तुलसी किन बच्चे नहीं इन मरुथल के क्रूप॥ई॥

श्रन्वय । निराम पथिक श्रँसुश्रन ते तट भुद सजल सङ्प इन मह्यल के कूप (तुलसी) किन नहीं बच्चे॥

जल पाने की श्रभिलाषा से समीप गये श्रीर जल न पाने के कारण निरास इये पिथकों के श्रांसुत्रों से जिन के किनारे की श्रम जल के रूप देख पड़ती है ऐसे दन निर्जल खान (वा माड़वार देश) के कूपें ने तुलसी दास कहते हैं किन को नहीं उगा श्रर्थात् सभी को उग लिया।

माज़वार श्रौदि निर्जल देशों में बड़े २ क्रूप देख पड़ते हैं परन्तु उन के भीतर पाच डालने से पानी नहीं मिलता वहाँ जा कर निराम पिथक रोने लगते हैं श्रीर उन के नेच जल से क्रूग्रों के किनारे थोड़ा जल देख पड़ता है परन्तु भीतर खाली है। दन्ही क्रूपों के सदृम संसार के मतुख है कि ऊपर से देखने में बड़े श्रच्छे देख पड़ते हैं परन्तु भीतर मन में कपट भरे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बद्धत कठिन है दस कारण इन से दूर ही रहना भला है।

दितीयार्थ। ऋन्वय। तट भुद्रँ मजल मरूप मरुथल ने दन कूप किन बच्चे नहीँ तेँपथिक श्रँसुश्रन निराम (भे)॥

(तट भूदं) जपर की मोभा सुन्दर जल के रूपवाले इन विषय सुखरूपी मरुखल के कूपों ने किन्हे नहीं ठगा श्रर्थात् मभी को भोखा दिया क्योंकि वे पिथक जिन्हों ने इस विषय सुख को भला समभ कर सेवन किया श्रन्त में दुख पा कर निराम इत्ये श्रीर श्रास बहाया।

संसारी रूप रस म्नादि विषय कूप के समान हैं क्योंकि जिस प्रकार मरुखल के कूप के निकट पड़ँचने पर निर्जल देख के पिशक दुखी होते हैं वैसे ही म्नन में दुखदाई ये विषय सुख भी हैं। यदि संसार ही को कूप माने तो पुन्य भूमि होने के कारण सर्वथा संसार को मरुखल के कूप के समान नहीं कह सकते क्योंकि बड़े २ एडिए-लोग भी संसार में मा कर पुन्य मर्जन करना चाहते हैं॥ ६॥

तुलसी मिन महा सुख-द सब हिँ मिन की चाड़। निकट भग्ने बिलसत सकल एक छपा-कर छाड़॥७॥ क्ठे दोहे तक सत्मङ्गित श्रीर विशेष कर संसार के विषय श्रीर विषयी पुरुषों की सङ्गित का वर्णन कर के श्रव मित्रता का वर्णन प्रारक्ष करते हैं॥

श्र्यं। तुलसी दास जी कहते हैं कि मित्र बड़ा सुख देनेहारा होता है श्रीर सब को मित्र बनाने की दच्छा रहती है श्रीर केवल (इपा, रात्रि कर) चन्द्रमा को छोड़ कर श्रीर सब लोग मित्र के निकट रहने से प्रसन्न होते हैं। जब चन्द्रमा श्रीर सूर्य एक राधि पर श्राते हैं तो चन्द्रमा की कला जीए हो जाती है दस कारण उस की श्रपसन्नता प्रगट होती है मित्र ग्रब्द में स्नेष है श्रर्थात् उस के श्रर्थ सखा श्रीर सूर्य दो हैं॥

दितीयार्थ। तुलमी दास कहते हैं कि (इपा रात में है कर किरण वा हाथ जिस का श्रर्थात्) रात को काम करने हारों को कोड़ जितने लोग हैं सब मित्र के निकट रहने से श्रानन्द करते श्रीर सुखी होते हैं श्रीर सब को मित्र की श्रावश्यकता भी होती है परन्तु बुरे कर्म करनेहारे चोर श्रीर व्यभिचारी श्रपने कर्म को श्रपने भले मित्र के समुख वा सूर्य के प्रकाश में नहीं कर सकते इस से रात ही उनको श्रच्छी लगती है कि श्रन्थकार में श्रपना कार्य सिद्ध करें। जहाँ सुख-प पाठ हो वहाँ सुख पानेवाला श्रर्थ करना चाहिये॥॥॥

मिच-केाप बर-तर सुख-द श्रन-हित स्टदुल कराल। द्रम-दल सिसिर सुखात सब सहनिदाघ श्रति-लाल॥८॥

मिन्न-कोप सुख-द बर-तर श्रन-हित म्टदुल कराल सिसिर म-दलसुखात निदाघ सब श्रति-लाल। मित्र का क्रींध हितकारी होने के कारण सुखदाई और श्रधिक प्यारा होता है परन्तु ग्रनु का क्रोंध कोमल वा थोड़ा भी हो तो भी बड़ा भयकारी है क्योंकि उस से बड़ी बुराई हो सकती है परन्तु मित्र के क्रोंध से बुराई का डर नहीं रहता दस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि हिम ऋतु में द्वों के पत्ते सुखते हैं परन्तु ग्रीम में उच्चता सह कर भी सुन्दर खाल लाल निकल श्राते हैं। यद्यपि माघ में ग्रीत पड़ता है तो भी द्वों के लिये हित-कारी न होने के कारण पाले से सब बेलबूटे जलने लगते हैं श्रीर चैत्र में वसन्त ऋतु पाकर बैसाख जेठ में नये ए पता से ग्रीभत हो कर बड़े प्रसन्न से देख पड़ते हैं ॥ ८॥

# खल नर गुन माने नहीं मेटहिं दाता-त्रेाप। जिमि जल तुलसी देत रिव जलद करत तेहि ले।प॥८॥

दुष्ट मनुष्य उपकार के गुन को नहीं मानते वरन दानी के प्रताप को चीए करते हैं इस विषय में किव तुलसी-दास जी दृष्टान्त दिखाते हैं कि जैसे सूर्य श्रपने किरणें से मेघ के जल को बढ़ाते हैं श्रीर सेघ उन्हों श्रपने सहायक का लोग करता है श्रर्थात् जस श्राकाश में सेघ श्रपनी घटा को फीलाता है तो सूर्य नारायण को हिए। देता है। सूर्य के प्रकाश को ऐसा ढाप खेता है कि श्रम्थ-कार हो श्राता है।

मिप्राय यह कि दुधें के साथ भलाई करने से भी भ्रपनी

बुराई होती है इस कारण दुर्जन को सर्वधा खाँग ही करना चाहिये॥ ८॥

बरखत हरखत खाेग सब करखत चखत न काेय। तुलसी भूपति भानु-सम प्रजा-भाग-बस हेाय॥१०॥

श्रव इस दोहे से राज-नीति का वर्णन करते हैं ॥ श्रव्य । तुलसी बरखत सब लोग हरखत (परन्तु) करखत कोय न लखत प्रजा-भाग-वस भानु-सम भ्रपति होय ।

तुस्तमी-दास कहते हैं कि जब सूर्य मेघों के दारा श्राकाश से पानी बरमाने लगते हैं तो सुमलधार दृष्टि को देख कर सब लोग वड़े प्रसन्न होते हैं परन्न जब ग्रीश ऋतु में श्रपने प्रचल्ड घाम से श्रदृश्य वाष्प्र के दारा सब जल को सोख लेते हैं तो कोई नहीं देखता है तुलसी कहते हैं कि प्रजा के भाग्य से इसी प्रकार राजा सूर्य के समान होता है कि उस के किये प्रजा के उपकारी कामें। को देख कर सब लोग प्रसन्न हों श्रीर जिस के उत्पर कोप करें उस के धन श्रीर सुख को ऐसी रीत हरण करे कि कोई यह न कह सके कि राजा ने श्रन्थाय से यह काम किया वरन किसी को जान पड़े श्रीर किसी को जान भी न पड़े नहीं तो इस को श्रधिक दण्डदायी समभ के लोग भिता न करेंगे॥ १०॥

माली-भातु-क्षसानु-सम नीति-निपुन महि-पाल। प्रजा-भाग-बस होहिंगे कबहिं कबहिं कलि-काल॥११॥ माली स्रये श्रीर श्रिप्त के समान राज-नीति में निपुन राजा किल-युग में प्रजा के भाग्य से किसी किसी समय में हैंगे सब दिन इस प्रकार के राजाश्रों का होना श्रित किटन है।

श्रभिप्राय यह कि जैसे माली समय पर श्रपने खद्यान में इच लगाता है श्रीर समय पर सीँचता है श्रीर जब काटने काँटने का काम पड़ता है तब काटता काँटता है श्रपनी बाग को ऐसा टीक रखता है कि श्रपने २ समय पर सब टच फलते फूलते हैं वेप्रयोजन कहीँ घास पात काँटे भड़बेर नहीँ लगने पाती दसी प्रकार राजा भी प्रजा का पालन पोषण रचा श्रीर दण्ड जिस समय जिस वस्तु की श्रावश्वकता देखता है उस समय वैसा करता है।

सूर्व ने गुण को दगवें दोहे में कह चुके हैं।

श्री के समान तेजस्वी कि स्पर्ध करने से जला डाखे, सब लोग डरा करें, कोई मारे भय के पाप न कर सके श्रीर प्रत्नु समीप न श्रा-सकें। साम दान दण्ड भेद चारा उपायों से श्रपने प्रत्न को वप्र में रक्खे। सूर्य के समान सब को निज निज काम में लगावे इत्यादि श्रनेक गुण राजा में होने चाहियें॥१९॥

समय परे सु-पुरुख नरिं लघु करि गनिय न केाय। नायक पीपर-बीज-सम बचै तो तरुवर हेाय॥१२॥

श्रन्वय । कोय समय परे सुपुरुख नरिं लघु करि न गनिय पीपर बीज सम नायक वर्चे तो तह्वर होय ।

किसी मृतुव्य को ऐसान चाडिये कि बिर्णत्त पड़ने पर भी

उत्तम वंशीय मनुष्य को कोटा समभे कींकि वह पुरुष पीपर की बीचे के समान कोटा भी श्रापत्ति से बचने पर बड़े दृच के समान हो सकता है।

श्रभिप्राय यह कि भन्ने लोग बिपत के कारण हीन श्रवस्था में भी रहें तो भी जन को कोटा न सममना चाहिये क्यों कि श्रापद से कूटने पर फिर भी वे बड़े हो जाते हैं इस पर दृष्टान्त दिया है कि जैसे पीपर की बीया बचते २ बची श्रीर जस में से श्रद्धर निकला तो जस से बड़ा भारी दृच जत्मन्न होता है।

जहाँ "सुपुरुष नरन" श्रीर "नाजुक" पाठ हो वहाँ श्रच्छे लोगोँ की श्रीर बद्धत कोटा श्रर्थ करना चाहिये॥ १२॥

बड़े राम-रत जगत में के पर-हित चित जाहि। प्रेम-पयज निवही जिन्हे बड़ेा सा सब ही चाहि॥१३॥

जगत में राम-रत बड़े के जाहि चित पर-हित (बड़े) प्रेम-पयज जिन्हें निबही वड़ो सो सब ही चाहि।

संसार में राम के भक्त बड़े हैं अथवा जिस के मन में दूसरे की भलाई रहती है वे बड़े हैं परन्तु जिन की प्रेम की टेक निबही जाती है अर्थात् सदा राम के भिक्त में खौलीन रहते हैं और उन की प्रतिज्ञा पूरी होती है उन को सब से बड़ा मानना चाहिए।

श्रभिप्राय यह कि इस जगत में सब से उत्तम काम रामचन्द्र की

श्वाराधना है श्रीर उसी ने कुछ २ समान परोपकार भी है परन्तु प्रह्लाद ने समान दृढ़ प्रतिज्ञा कर ने परमेश्वर की भिक्त करना श्रीर संसार ने सब कामों से इस काम को उत्तम समझना सब बातों से उत्तम गिना झाता है प्रह्लाद ने समान दृढ़ भक्त ईश्वर को श्रत्यन्त प्यारे हैं॥ २३॥

तुलसी सन्तन तेँ सुने सन्तत यहै विचार। तन-धन चञ्चल श्रचल जग जुग जुग पर-उपकार॥१४॥

तुलसी सन्तन तें यहै बिचार सन्तत सने जग जुग जुग तन-धन चञ्चल पर-उपकार श्रचल ।

तुल मी-दाम कहते हैं कि मैंने माधुत्रें। से मदा यही विचार सुना है कि प्रत्येक युग में गरीर श्रीर ऐश्वर्य श्रस्थिर हैं परन्तु दूसरों की भलाई करना स्थिर रहता है।

श्रभिप्राय यह कि स्ती पुत्र, भाई बंधु, मित्र संगी, घर दार, हाथी घोड़ा, गहना कपड़ा, राज पाट जितने पदार्थ हैं सब थोड़े दिन में छूट जाते हैं कोई. भी इस जीव के साथ नहीं जाता जब तक इन सस्तु श्रों के साथ इस जीव का सम्बन्ध है तभी तक ये सब उस के कहाते हैं परन्तु दूसरे की भखाई करने का यश जीव के न रहने पर भी बद्धत दिन तक जगत में रह जाता है।

> भिति दधीचि हरिचन्द कहानी एक एक सन कहहिँ बखानी।

राजा भिवि हरिखन्द्र और दधीचि त्रादि बद्धत दिंन पहले इस संसार से उठ गये परन्तु उन के सुयभ की कथा त्राज तक लोग कहते सुनते हैं ॥ १४॥

जँचिं श्रापद बिभव बर नीचिहँ दत्त न हेाद्र। हानि ब्रिडि दिज-राज कहँ निहँ तारा-गन केाद्र॥१५॥

ऊँचिहँ श्रापद नीचिहिँ दत्त बिभव बर न होद दिज-राज कहँ हानि-ब्रिद्धि कोद तारा-गन निहँ।

बड़े लोगों की विपत्ति होटे लोगों के दिये इन ऐयर्थ से दूर नहीं होती चन्द्रमा के कृष्ण पत्त में घटने श्रीर ग्रुक्त पत्त में बढ़ने को कोई तारा बढ़ा नहीं सकता।

#### दितीय श्रर्थ।

बड़ें लोगों की बिपत्ति श्रीर सम्पत्ति होटों को नहीं मिलती श्र्यात् यदि कोई होटा बड़े के साथ रहे श्रीर बड़े के ऊपर कोई दुख श्रा पड़े तो होटे को नहीं लग सकता इस में दृष्टान्त देते हैं जैसे चन्द्रमा का ग्रुक्त-पच में बढ़ना श्रीर कष्ण-पच में घटना तारा-गणों के विषय में सुखदाद श्रीर दुखदाद नहीं होता श्राय्वात् चन्द्रमा के तेज की घटती बढ़ती से तारों के तेज की घटती बढ़ती नहीं होती।

श्रभिप्राय यह कि बड़ों की संगत सदा करना चाहिए यह न उरना चाहिये कि जन के दुख सख का धक्का सुभी लगेगा। बड़ों का दुख सुख कोटों से सन्हाला नहीं जा सकता है बरन कोटों के दुख सुख को बड़े लोग वैद्दन में घटा बड़ा सकते हैं इस कारण सदा बड़ों की सङ्गति करनी चाहिए ॥ १५ ॥

बड़े रतिहँ सघु के गुनिहँ तुस्ती सघुिं न हेतु। गुज्जा तेँ मुक्ता अरुन गुज्जा होत न स्वेत ॥ १६॥

तुलसी लघुके गुनहिँ बड़े रतिहँ लघुहिँ हेत न सुका गुझा तेँ श्रह्न (होत) (परन्त) गुझा खेत न होत॥

तुलमी-दास कहते हैं कि केटिं के गुणों से बड़े रक्ने जाते हैं वा (रतिहाँ) तत्पर होते हैं परन्तु कोटों में कुक बड़ों के गुण के कारण श्रदल बदल नहीं होता इस बात पर दृष्टान्त देते हैं कि मोती करजनी के साथ रख दीजिये तो गुझा के रक्न से लाल हो जाता है परन्तु करजनी मोती के रक्न से लजला नहीं होता। यहाँ मोती का दृष्टान्त दिखला कर बड़ों का कोटों के गुणें से लिप्त हो जाना प्रमाणित किया परन्तु करजनी के दृष्टान्त से कोटों का बड़ों के गुणें से न बदलना देखा कर प्रमाणित किया कि बड़ों के साथ से कोटों की कुक भी हानि नहीं होती चाहे बड़ों की कुक हानि हो तो हो इस कारण कोटों को सदा बड़ों का सक्न करना चाहिये॥ १६॥

हो हिं बड़े खघु समय सह तै। खघु सक हिं न का दि। चन्द्र दूबरे। कूबरे। तऊ नखत तें बादि ॥१७॥

( समय मुद्द बड़े लघु होहि तो लघु काढ़ि न मकहिँ)।

कुसमय ग्रा जाने से बड़े लोग कोटे हो जाते हैं तो भी कोटा बड़े की बिपत्ति को दूर नहीं कर सकता है।

( दूबरो कूबरो चन्द्र तज नखत ते बाढ़ि )

दितीया का चन्द्रमा बद्धत पतला श्रीर टेड़ा होता है तो भी नचन से श्रधिक है।

श्रभिप्राय यह कि रूप्ण-पच-रूपी समय के श्रधीन हो कर चन्द्रमा बद्धत रूप श्रीर बक्त हो जाता है परन्तु उस की महिमा कुछ कम नहीं होती श्रीर नचत्रों से कहीं बढ़ कर उस की प्रतिष्ठा समभी जाती है चन्द्र के उसी श्राकार को भगवान चन्द्रभेखर ने श्रपने शिर का भ्रवन बनाया है।

पन्द्रहवें दोहे से ले कर सबहवें तक बड़ें श्रीर कोटों के पर-स्वर सङ्ग का दृष्टान्त के सहित वर्णन है। इन दोहों में श्रन्थोकि श्रलङ्कार मान कर यह उपदेश निकालना चाहिये कि कोटे लोगों के लिये बड़ें के साथ रहना सदा लाभदायक श्रीर उपकारी होता है। "सेवितयो महादृष्ठः फलकायासमन्तितः। यदि दैवात् फलं न स्वात् काया केन निवार्थते॥ १७॥

उरग तुरग नारी चपित नर नीचे। इयियार। तुलसी पर्वत रहव नित इन्हिंच पजटत बार्॥१८॥

तुलमी-दाम कहते हैं कि माँप, घोड़ा, स्त्री, राजा, कोटे जन श्रीर हथियार दन मन बस्तुश्रों को सदा देखना चाहिये क्योंकि दन के उसर जाने में देरी नहीं सगती। श्रभिप्राय यह िक साँप उत्तर तर तरना काट खाता है घोड़ा सवार को गिराता है स्त्री नीचा देखाती है राजा दण्ड देता है कोटे मनुष्य विश्वासघात श्रादि करते हैं श्रीर हथियार श्रपने ग्ररीर ही को काट डालता है इस कारण मनुष्य को चाहिये कि पूर्वीक बसुश्रों से सदा सचेत रहे क्योंकि इन के बिगड़ते देर नहीं लगती।

दितीयार्थ। उरग श्र्यात् इदय में शीन्न पसरनेवाला मोइ, तुरग श्रीन्न चलनेवाला मन, नारी स्तीलिङ्ग बुद्धि जिस के श्रष्ट हो जाने से मनुष्य का तुरन्त नाश हो सकता है, नृपित राजा सर्व ऐश्रयं-युक्त परमात्मा जिस के विरुद्ध होने से प्रलय हो सकता है, नीचो नर कोटा मनोर्थ जिस के होने से मनुष्य नाना दुःख में पड़ते हैं श्रीर हथियार सत्य शील सन्तोष दया श्रादि जिन के दारा मनुष्य पाप को मार कर सुक्ति को पा सकता है दन सब बस्तुश्रों को सदा देख के करना चाहिये क्योंकि दन के बदल जाने में कुछ भी देर नहीं लगती। यह श्र्ष्य लच्छा दारा निकल सकता है। १८॥

# दुरजन त्रापु समान करि के। राखद हित-लागि। तपत ते।य सह जाहि पुनि पलटि बुतावत त्रागि॥१८॥

को त्राप समान करि हित लागि दुरजन राखद, पुनि तोय जाहि सह तपत (ताहि) त्रागि पलटि बुतावत॥

कौन श्रपने समान कर के भलाई की इच्छा से दुष्ट को श्रपने पास रख सकता है ? श्रर्थात् कोई नहीं रख सकता है क्योंकि

जल जिस के योग से गर्म होता है फिर उत्तर के उसी श्वाग को सुभा देता है।

इस दोहे में दृष्टाना के दारा यह देखलाया कि दुष्टों के सक्त से कभी किसी की भलाई नहीं हो सकती। चाहे कोई कैसे भी प्यार से दुष्टों को रक्ते श्रीर श्रपने साथ श्रपने समान पालन पोषण करे परन्तु वह श्रपने हितकारकों के साथ श्रवस्थ ही बुराई करता है उक दृष्टान्त में जिस श्राग के साथ से जल उच्च होता है उसी को बुभा कर राख बना देता है। मनुष्य को चाहिये कि दुष्टों का साथ कभी न करें नहीं तो श्रवस्थ दुःख भोगना पड़ेगा॥ ९८॥

# मन्त्र तन्त्री विया पुरुख श्रस्त्र धन पाठ। प्रति गुन नाग वियाग तेँ तुरत नाहिँ ये श्राठ॥२०॥

मन्त्र, तन्त्र, तन्त्री, विद्या, पुरुख, श्रस्त्र, धन, पाठ ये श्राठ जोग प्रति गुन विद्योग तेँ तुरत जाहिँ॥

(नमः शिवाय) श्रादि मन्त्र, विशेष विशेष नचत्र श्रीर मुह्रतें। में विशेष विशेष बसुश्रों को ला कर शास्त्र में लिखे उपाय से उन के दारा श्रपने काम को सिद्ध करना तन्त्र, तन्त्री बीणा वा सितार श्रादि, स्त्री, पुरुष, इधिश्रार, धन श्र्यात् सोना चाँदी, पाठ श्र्यात् व्याकरण श्रादि का पढ़ना ये श्राठ पदार्थ सदा साय रखने से श्रधिक गुणयुक्त होते हैं श्रीर होड़ देने से तुरन्त नष्ट हो जाते हैं॥ श्रीभप्राय यह है कि मन्त्र मर्वदा जपने से, तन्त्र श्राराधना करने से, बीणा बजाया करने से, स्ती श्रपने माथ रखने से, पुरुष सेवा करने से, हिथशार मर्वदा श्रपने पास रखने से, धन भी पास रखने से, पाठ सदा पढ़ा करने से सारण रहता है श्रीर सब भी जपर कहे इहए प्रकार से बढ़ते हैं, परन्तु यदि मन्त्र का जपना कोड़ दीजिये तो उस में कुक सिद्धि नहीं रहती, तन्त्र भी कोड़ने से निष्फल हो जाता है, स्त्री विगड़ जाती है, बीणा का बजाना भूल जाता है, पुरुष की प्रीति कम हो जाती है, हथिश्रार खराब हो जाता है वा दूसरा कोई ले लेता है, धन चोरी हो जाता है श्रीर पाठ भूल जाता है, कहावत प्रसिद्ध है कि "पर हथ विद्या पर हथ धन, न वह विद्या न वह धन"॥ २०॥

# नीच निचाई निहँ तजद जउ पावहि सत-सङ्ग । तुससी चन्दन विटप बसि विनु विखभद्र नभुत्रङ्ग ॥२१॥

नीच जो सत-सङ्ग पावे (तज) निचाई नहिँ तजे तुलसी चन्दन विटप विस भुन्नङ्ग विन विख न भे (भये)॥

नीचों को सत-मङ्ग मिले तो भी निचाई नहीं को इते, तुलसी-दास कहते हैं कि चन्दन के दृत्त पर रह कर भी साँप विष-होन नहीं इहए ॥

इस दोई में श्रीतल श्रीर सुगन्ध श्रादि उत्तम गुण-युक चन्दन के साथ बद्धत दिन रह कर भी सर्प के विषहीन न होने के दृष्टान्त को देखला कर दुर्जनों का सन्तो के साथ रहकर भी जैसे का तैसा बना रहना प्रमाणित किया। इस में यह बात सिश्क इंद्रे कि दुष्टों के सुभाव का बदलना बद्धत कठिन है। इस दोहे में सङ्गी के गुण को न ग्रहण करने के कारण अतद्गुण अलङ्कार इस्त्रा॥ १९॥

दुरजन दरपन सम सदा करि देखा हिय दै।र। सन्मुख की गति चौर है बिमुख भये कछ, चार॥२२॥

हिय दौर करि देखो दुरजन घटा दरपन घम, घनुख की श्रीर गति विमुख भये कक्टु श्रीर गति है॥

मन में विचार कर के देखो तो दुष्ट मनुष्य की गित दर्पण के समान है जो सामने देखने से कुछ श्रीर ही प्रकार का श्रीर पीड़े देखने से दूखरे प्रकार का देख पड़ता है॥

दर्पण के सन्मुख अपना सुख ले जाने से ठीक २ जैसी सुख की आकृति हो वैसी ही देख पड़ती है परन्तु उस के सामने से अलग होने पर कुछ भी नहीं देख पड़ता, यही दणा दुष्टों की है, जब तक अपने सामने हैं तब तक मीठी २ बातें बना कर मन मोहित कर लेते हैं परन्तु आड़ में गये तो कुछ भी खेह न रहा, बरन और भी निन्दा करते हैं। इस दोहे में दर्पण के दृष्टान्त से दुष्टों की दृष्टता दिखलाई गई जिस से यह बात सिद्ध हाई कि सामने दृष्ट लोग चाई जितना प्रेम दिखलावें परन्तु विश्वास के योग्य नहीं हैं ॥२२॥

मिच क अवगुन मिच जा पर पह भाखत नाहिं।
कूप छाह जिमि आपनी राखत आपुह माहिं॥२३॥

<sup>\* &</sup>quot;विषारी तुलसीभूषया बोध" अहवाँ दोहा देखो।

जो मित्र के। त्रवगुन पर पर्ड नाहिँ भाखत जिमि कूप श्रापनी कार्ड त्रापु हिँ माहिँ राखत ॥

१९ वें दोहे तक दुर्जनो की यह पहचान दिखला कर २३ वें से मित्र के पहचानने की रीत देखलाते हैं॥

जो पुरुष श्रपने मित्र के श्रवगुण को दुसरों से नहीं कहता वहीं सवा मित्र है जैसे कूँशा श्रपनी छाया को श्रपने हीं भीतर रखता है।

यहाँ क्रुमाँ मौर हाया ने दृष्टान्त से हाया रूप भपने, मिन ने दोषों को भपने पेट ही में रख होड़े किसी से न कहे, अपने मिन को सुमार्ग पर चलावे, उस ने गुणों को सब खानों में फैलावे, उस ने सुख को महावे भीर सदा हेल मेल रक्खे तो मिन जानिये॥ २३॥

तुलसौ से। समरथ सु-मित सु-िक्ततौ साधु सु-जान। नै। विचारि वेच्चोहरत जग खरच लाभ अनुमान॥२४॥

श्रन्वय । तुलसी जग सो समर्थ सु-मती सु-क्रिती साधु श्रीर सु-जान जो लाभ श्रनुमान बिचारि खरच बेग्रोहरत॥

तुलसी-दास कहते हैं कि संसार में वही मनुष्य प्रक्रिमान सुद्धिमान पुन्यवान सज्जन श्रीर विद्वान सना रहता है जो श्रपने श्राय (श्रामदनी) को समभ कर विचार पूर्वक खर्च का बरताव करता है।

श्रभिप्राय यह कि मनुष्य को सदा श्रपनी श्रामदत्ती विचार कर खर्च करना चाहिये जिस में वह दुःख न पावे, जो लोग विनासमभे बूभे श्रामदनी से श्रधिक खर्च कर बैठते हैं वे पीक्षे से पक्ताते श्रीर बिपत भोगते हैं कोंकि विशेष कर उन्हें स्टल ले कर वा किसी श्रीर बुरी उपाय से धन प्राप्त करना पड़ता है जिस के कारण उन्हें यहाँ वहाँ दोनें स्थानों में दुःख भोगना पड़ता है। खिखा है—कि "इदमेव हि पाण्डित्यं इयमेव विद्यधता।

त्रयमेव परो धर्मी यदायान्नाधिको व्ययः"॥

"यही पिंखताई, है यही चतुराई श्रीर यही परम धर्म है कि श्राय से व्यय श्रधिक न होने पावे"॥ २४॥

# सिख्य सखा सेवक सचिव सु-तिय सिखावन साँच। सुनि करियेपुनि परिहरिय पर-मन-रज्जन पाँच॥२५॥

श्रन्वय । सिख्य सखा सेवक सचिव सु-तिय पर-मन-रञ्जन पाँच सिखावन साँच सुनि करिये पुनि ( भूठ ) परिचरिय॥

चेला मिच चाकर वा दाम श्रीर मन्त्री पितत्रता स्त्री ये पाँचो श्रायन चित्त को प्रमन्न करने वाले हैं इन की दी उर्दे शिचा को सुनना चाहिये श्रीर जो सत्य हो तो करना भी चाहिये श्रीर भूठ हो तो कोड़ देना चाहिये॥

इस में पर-मन-रच्चन मन्द को यदि मिखावन का विभेषण मानिये तो इन की भिचा पर दुसरे श्रर्थात् मिख्य की मिचा गुरु, मिच की मिच, मन्त्री की राजा, सेवक की खामी श्रीर स्त्री की पति के खिये श्रायन मनोइर होती है इस खिये उन मिचाश्रों को श्रवस्थ सुनमा चाहिये, ऐसा श्रर्थ करना उत्तम होगा ॥ १५॥

# तुष्टि निज रुचि काज करि रुप्टि काज विगारि। तिया तनय सेवक सखा मन के कप्टक चारि॥२६॥

तिया तनय सेवक सखा निज रुचि काज करि तुष्टहिँ (श्रन्यथा) रुष्टहिँ काज बिगारि (श्रतएव) ये चारि मन के काएक (हैं)॥

स्ती पुत्र सेवक मन्ती वा मित्र त्रपनी दक्का के त्रनुमार काम करने से सन्तुष्ट होते हैं त्रौर दक्का के विरुद्ध काज करने से क्रोधित हो कर काम विगाड़ देते हैं दस से ये मनुर्यों के मन में काटे के समान गड़नेवाले हैं ॥

इस कारण इन की इच्छा के विरुद्ध काम करने से ये श्रपने प्रभु के काम ही को विगाड़ देते हैं तब प्रभु के मन में दुःख उत्पन्न कराते हैं इस कारण प्रभु को उन के रुचि के विरुद्ध श्रच्छा भी काम करने में सङ्गोच होता है। खामी को चाहिये कि इन चारों को इस प्रकार श्रपनी बग्र में रुक्छे कि श्रपने प्रभु से क्रोद्धित न हो कर प्रेम के साथ काम किया करें॥ २६॥

## नारि नगर भाजन सचिव सेवक सखा ऋगार। सरस परिहरे रङ्ग रस निरस विखाद विकार॥२७॥

श्रन्वय । नारि नगर भोजन मित्रव सेवक सखा श्रगार रङ्ग रस परिचरे सरस (श्रन्यथा ) निरम बिखाद बिकार ॥

स्ती, पुर, खानपान, मन्त्री, चाकर, मित्र श्रीर घर इन साते। के साथ प्रीति श्रीर श्रानन्द को बीच में कोड़ देने से ये सब श्रधिक रस देने वाले होते हैं। नहीं तो ऋधिक सहबास दे रस-हीन हो कर और दु:ख और भगड़े का बढ़ाते हैं॥

श्रभिप्राय यह है कि सदा स्त्री के साथ रहने से प्रीति घटती है कैसा भी सुन्दर नगर हो सदा उस में वास करने से उस की ग्रोभा फीकी पड़ जाती है। एक ही प्रकार का भोजन सदा करने से चाहे वह कैसा भी जन्म हो परन्तु नि:स्वाद हो जाता है, मन्त्री नौकर श्रीर मित्र सदा पास रखने से ढीठे श्रीर श्राज्ञा के भङ्ग करनेवाले हो जाते हैं श्रीर प्रभु में दन का प्रेम भी घट जाता है इस कारण राजनीति दन के सदा साथ को मना करती है। कैसा भी चन्तम घर क्यों न हो जो लोग उस में सदा रहते हैं जन की दृष्ट में जस की ग्रोभा वैसी मनोहर नहीं बुभाती जैसी उन की दृष्ट में जान पड़ती है जो लोग थोड़े काल के लिये उस घर वा ख्यान में श्राते हैं। इसी कारण महाराजों के यहाँ श्रनेक घर श्रनेक मन्त्री श्रनेक विवादिता स्त्री श्रनेक नगर श्रनेक प्रकार के भोजन श्रनेक प्रकार के नौकर श्रादि रहते हैं जिस में सब लोगों की प्रीति बढ़ती रहे॥

इसी सर्ग ने बीसवें दोहे में कह चुने हैं कि स्ती श्रादि वियोग से नष्ट हो जाती हैं श्रीर यहाँ कहते हैं कि सदा साथ से प्रीति घटती है तो इस में विरोध जान पड़ता है परन्तु इस ने ठीक ठीक श्राभिप्राय को सोचने से कुछ भी विरोध नहीं है। उस दोहे का श्राभिप्राय यह है कि बद्धत दिनों तक त्याग कर देने से स्ती श्रादि नष्ट हो जाती हैं परन्तु इस का यह श्रीभ्राय है कि थोड़े दिन

के लिये त्याग फरना चाहिये श्रीर इन के माथ श्रत्यन्त मंयोग न रखना चाहिये॥ २०॥

## दौरघ-रागौ दारदी कटु-बच चेाचुप चाग। तुनसी प्रान समान जा तुरित त्यागिवे जाग॥ २८॥

तुलमी दीरघ-रोगी दारदी कटु-बच लोलुप लोग जो प्रान ममान (तो भी) तुरत त्यागिने जोग॥

बक्कत दिन का रोगी श्रीर श्रत्यन्त दुःखी (करम जरू) कटुभाषी (कड़ा बोलनेवाला) श्रत्यन्त कामी ये लोग यदि प्राण के समान प्यारे हैं तो भी तुरन्त त्याग करने के योग्य हैं।

श्रभिप्राय यह कि मङ्ग में रहने से श्रपने दुःख वा दुर्गुण से श्रपने मङ्गी को भी दुःखी करते हैं इस लिये इन का त्याग तुरन्त ही उचित है॥ २८॥

#### घाव लगे ले। हा ललकि खैचिब लेइब नीच। समर्थ पापी से बयर तीनि बेसाही मीच॥ २८॥

घाव लगे सलकि सोहा खैरि लेदन समरथ नीच पापी से बैर तीन मीच वेंसाही॥

जिस के सरीर में घाव लगो हो त्रर्थात् घायल, लड़ाई के लिथे तैयार हो कर लहलहा के धनुष वा तरवार खींचने के लिथे तैयार, बलवान् पाप-करनेवाला, वा बड़ी मित्रवाले दया-हीन से बैर करने-वाले इन तीन प्रकार के मनुखें ने त्रपनी म्हत्यु-मोल ली।

श्रभिप्राय चह कि ये तीन मनुष्य श्रपनी मृत्यु को हाथ में बिये

रहते हैं, घायल मनुष्य थोड़ी घाव लगने से तुरन्त मर जाता है, युद्ध के लिये तैयार पुरुष श्रपने श्रनु से एक प्रहार पाने पर तुरन्त मर जाता है श्रीर दया-हीन नीच पापी बलवान् तुरन्त पाप कर के श्रपने को नष्ट कर सकता है।

त्रथवा (तीनि बैर मीच बेमाही) इन तीनों से प्रचुता करने-वाले लोग श्रपने श्रीर उस के दोनों के ख्रायु को मोल लेते हैं श्रयात् लड़नेवाले श्रीर प्रक्तिमान् से जो लोग प्रचुता करते हैं उन्हें ये तुरन्त जम-धाम को पठा सकते हैं घायल तो श्रधमरे के समान रहते हैं उन को प्राण लेते देते विलम्ब नहीं लगता॥२८॥ तुलसी स्वा-ऽर्थ सामुहे परमा-ऽर्थ तन पीठ । श्रान्थ कहे दुख पाव के हि दिठिश्रारे हिय-दीठ॥३०॥

खा-ऽरथ मामुहे परमा-ऽरथ पौठि हिय-दौठि श्रन्थ ने कहे हि दिठिश्रारे दख पाव॥

श्रपने मंगरी विषय सुख की श्रोर देखते छये श्रीर ज्ञान वैराग्य देश्वर-भिक्त श्रादि परमा-ऽर्थ को विगरा देनेवाले, श्रपने इदय में ज्ञान रखनेहारे, श्रन्थेके कहने से ज्ञानो भी (श्रवश्व) दु:ख पाते हैं। श्रर्थात् ऐसे मंगरी विषय में श्रामक चतुर ज्ञान के श्रभिमानी पुरुष के उप-देश से दु:ख होना सुलभ है। जो लोग श्राप ही मंगर-मागर में ढूबे हैं वे दूमरों का किस प्रकार उद्धार कर सकते हैं॥

"जहाँ श्रन्थ कहे दुख पावक हिं" पाठ हो वहाँ (हि) निश्चय कर (दुख पावक) दु:खरूपी श्राग श्रन्थे के कहने से चलने वालें के लिये प्रगट होती हैं ऐसा श्रर्थ करना चाहिये॥ ३०॥

## श्रन-समुद्रे नेय सेाच बर श्रविस समुद्रिये श्राप। तुलसी श्रापन समुद्र बिनु पल पल पर परिताप॥३१॥

श्रन्वय । नय श्रन-समुभे बर सोच श्राप श्रविस समुभिये, तुलसी श्रापन समुभ बिन्त पल पल पर परिताप ।

कहते हैं कि नीति को बिना ससुभी काम करनेवाले मनुष्य को बड़ा दु:ख होता है इस कारण त्राप नीति को श्रवस्थ समभ कर काम करना चाहिये, तुलसी-दास कहते हैं कि श्रपनी समभ के बिना प्रत्येक चण मैं दु:ख इत्रश्ना करता है।

श्रभिप्राय यह कि संसार के सब कामों को भली भाँत समभ के श्रीर उन के करने के लिये जो नीति की बातें शास्त्र में कही हैं उन के श्रभिप्राय को भी भली भाँत विचार के काम करना उचित है जो कोई ऐसा नहीं करता उस के दुःख का श्रन्त नहीं होता ॥३९॥

## क्रप खनिह मन्दिर जरत लाविह धारि बबूर। बाये लन-चह समै बिनु कुमति-सिरामनि क्रर॥ ३२॥

कुमित-सिरो-मिन कूर मिन्दर जरत कूप खनिह बबूर धारि स्नाविह समय बिन बोये सन-घह॥

(३९) एकतिस के दे हि तक सुनीति के उपदेशों को कह कर श्रव बित्तस के दोहे से कुनीति का वर्णन करते हैं॥

श्रज्ञानियों में बड़े श्रीर निर्दयी लोग जिस समय घर में श्राम लगती है उस समय उसे बुमाने के लिये क्रूश्रा खोदते हैं श्रीर बबूर की पाँती को रोपते हैं श्रीर समय नहीं श्राया की चही में बोये ज्ञये श्रनाज को काटना चाहते हैं।

श्रीभप्राय यह कि कुनुद्धि श्रीर दुर्नीतिवाले मनुष्य जब विपत्ति श्रान पड़ती हैं तब उस को दूर करने का उपाय करते हैं श्रथवा जब गाड़ी विपत्ति उन्हें ग्रास करती है तब उस से कूटने के लिये तड़फड़ाने लगते हैं काँटेवाले बबूर वा श्रचुश्रों के समूह को बड़ाते जाते हैं प्रारक्ष किये इस्ये काम की सिद्धि कार्य के श्रन्त के होने के पहिले ही चाहते हैं श्रथवा (बिन समय बोये लन चह) कुसमय में बाये इस्ये श्रन्न को लवना वा कुसमय लिये इस् कार्य के फल को पाना चाहते हैं ये वातें श्रमक्षव हैं॥ २२॥

#### निडर अनय करि अन-कुसल बीस-बाहु सम होय। गया गया कह सुमति जन भया कुमति कह के।य॥३३॥

निडर श्रनय करि बीस-बाझ सम होय, सुमित जन गयो गयो कह कोय जुमित भयो कह ॥

ई यर वा राजा से न उर कर पर-द्रव्य पर-स्ती हरन त्रादि श्रनीत को कामें को करनेवाले निर्वृद्धि मनुष्य रावन के समान नष्ट हो जाते हैं बुद्धिमान लोग नष्ट इत्र्या नष्ट इत्र्या ऐसा कहते हैं परन्तु कोई कोई उसी के समान श्रवृद्धिमान कार्य सिद्ध इत्र्या ऐसा कहते हैं ॥

श्रभिप्राय यह जि जो कोई किसी का भय न मान कर कोई बुरा काम करेगा वह जाहे राक्ष्माधीय रावण के समान बीस-बाइड बाला भी हो ती भी बच नहीं सकता श्रीर दूसरे की कौन चलाता है सब बुद्धिमान लोग उस के नाम के विषय में निश्चय रखते हैं पर उसी के समान केवल दो एक निर्बृद्धि उस की भलाई का बिश्वास करते हैं ॥ ३३ ॥

बहु सुत बहु रुचि बहु बचन बहु ऋचार बैऋाहार। इन का भला मनाइबा यह ऋग्यान ऋपार॥३४॥

(जा के) बड़ सुत बड़ रुचि बड़ बचन बड़ श्रचार बैश्रीहार, रून को भलो मनार्बो श्रपार श्रज्ञान (है)।

जिन के बद्धतेरे बेटे हैं, श्रनेक प्रकार के कामों में प्रीति है श्रनेक प्रकार की बात बोलते हैं बद्धत से श्राचारों को करते हैं श्रीर श्रनेक प्रकार का व्यवहार चलाते हैं ऐसे लोगों का भला मनाना श्रायात् सब कामों में भलाई की दच्छा करना बड़े भारी श्रज्ञान की बात है।

श्रभिप्राय यह कि बज्जत से पुत्रों के पिता के घर में कभी न कभी भगड़ा श्रवश्य होगी। जिन को श्रनेक प्रकार के कामें को करने की इच्छा है चाई खाने पीने की हो, चाई पहनने श्रोड़ने की हो सब बात की दक्काश्रों का पूरा होना बज्जत किंठन है। जो लोग बज्जत प्रकार की बातें बोलते हैं सभा का सब होना बज्जत किंटन है, जो बज्जत प्रकार के श्राचार से चलते हैं उन के किसी न किसी श्राचार से खुक न कुक बिकार होना श्रवश्य ही है, जो लोग बज्जत भाति के व्यवहार में खुक रहते हैं सब में सिद्धि होना श्रम्भव है दस कारण

तुल्मी-दाम जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का अपने मब कामों में सफल होना असम्भव है, जो कोई सब की सफलता का मनोर्थ करें वह केवल अज्ञानी है एक प्रकार के काम की सिद्धि भी बड़े पुन्य से होतो है और सब की कौन कहे। इस कारण सब काम में परिमित आचरण करना उत्तम है॥ ३४॥

## श्रजस जाग की जानकी मिन चारी की कान्छ। तुलसी लाग रिझाइवा करिस कातिवा नान्छ॥३५॥

जानकी कि श्रजस जोग कान्ह कि मिन चोरी जोग तुलसी स्रोग रिभाइसो नान्ह कातिसो करिस ॥

सीता ऐसी पितवता क्या कल इस के योग्य हो सकती हैं? श्रर्थात् कभी नहीं। ऐसे प्रतापी श्रीकृष्ण भगवान् क्या मिण की चोरी के योग्य हो सकते हैं? श्रर्थात् कभी नहीं हो सकते। तुलसी-दास कहते हैं कि संसार के लोगों को प्रसन्न करना बद्धत पतला स्नत कातना है श्रर्थात् सब को प्रसन्न रखना बद्धत कठिन हैं नहीं हो सकता।

मीताजी बद्धत दिन तक रावण के घर में निर्दोष रहीं श्रीर मनसा बाचा कर्मणा सर्वदा रामचन्द्र जी के चरण से उन का प्रेम कभी घटा नहीं तो भी श्रयोध्या में श्राने पर उन को मिथ्या श्रपवाद लगाया गया।

श्रीकृष्ण भगवान् ने मिण नहीं चोराया था। प्रचेन नाम राजकुमार को मार कर एक सिंह मिण ले कर चला गया, तब उस सिंह से लड़ अर जामवन्त ने उसे मारा श्रीर मिण ला कर श्रपनी पुत्री को द्विया परन्तु लोगों ने इस मत्य बाध को न जान कर भूठ मूठ अनुमान किया कि गुप्त रीत से प्रसेन को मार कर क्रण ही ने मिण ले लिया होगा और दुष्ट खोगों ने ऐसा भूठा अपवाद फैला दिया। यद्यपि महारानी सीताजी और महाराज क्रण भगवान ने पीके से अपनी सत्त्यता के दारा मिय्या कल द्व को दूर किया तौ भी कुक समय तक झूठे अपवाद के भागी इए।

इन दो दृष्टानों को दिखला कर तुलसी-दास जी कहते हैं कि संसार में सब को प्रमन्न करना बज्जत कठिन है। महीन कातते हैं इस कहावत के दारा उक्त बात की कठिनता को दिड़ करते हैं इस कारण इस दोहे के पूर्वाई में काकू श्रीर उत्तराई में लोकोिक श्रलङ्कार हैं॥३५॥

## माँगि मधुकरी खात जे सेावत पाय पसारि। पाप प्रतिष्ठा बढ़ि-परी तुलसी बाढ़ी रारि॥ इई॥

जे मधुकरी माँगि खात पाव पमारि मोस्रत, तुलमी (तिन की ह्र) प्रतिष्ठा पाप बढ़ि परी रारि बाड़ी॥

जो साधुलोग रोटी की भिचा माँग कर भोजन करते हैं त्रीर पाव फीला कर निःश्रोच हो सोते हैं उन का भी जब प्रतिष्ठारूपी पाप बढ़ जाता है श्रर्थात् सब लोग यह बात जान लेते हैं कि श्रमुक साधुबड़े सिद्ध हैं तो भगड़ा फील जाता है श्रर्थात् सब लोग जार कर साधुको दु:ख देने लगते हैं।

त्रभिप्राय यह कि मचे माधु जो किसी की खद्धीमद्धी में नहीं रहते हैं बैर मदा श्रपने इष्ट-देवता की मेवा में लगे रहते हैं वे संसार में नामवरी श्रीर प्रतिष्ठा बढ़ना भी एक पाप समभते हैं संख्तत में कहा है कि (प्रतिष्ठा प्रक्रतरी विष्ठा गौरवं चाति रौरवं) प्रतिष्ठा प्रक्रतरी के मल के समान है श्रीर बड़ाई रौरव नरक के समान है श्रीर्थात् ये दोनों पदार्थ ज्ञानी श्रीर उदासीन के लिये विष्न कारक हैं इसी बात का तुलसी-दास ने दस दोहे में वर्णन किया है इस पर कई एक टीकाकार कहते हैं कि तुलसी-दास ने यह बात श्रपने ऊपर कही है, हो सकता है कि जब गोसाई जी का नाम बज्जत बढ़ गया, दिखी तक पज्जंचा श्रीर दिखी के बादगाह ने उन्हें बुला कर दुःख दिया उसी पर उन्हों ने यह दोहा बनाया हो, श्रथवा श्रिवभकों की भगड़ा पर यह दोहा कहा हो परन्तु दस बात को ज्ञानी लोग पहिले ही से बरी समभते श्राते हैं ॥ ३६॥

लही आँखि कव आँधरे। बाँग्न पूत कब पाय। कब केादी काया लही जग बहराइच जाय॥ ३०॥

श्राधरो कव श्राँख लही बाँभ कब पूत पाय, कोड़ी कब काया लही (तथापि) जग बहराइच जाय॥

मंसार की जड़ता और भेड़ियाधसान पर तुलसी-दास कहते हैं कि किस समय अन्धे ने आँख पार्द? किस समय बाँम ने खड़का जना? कुष्टी ने कब निर्मल गरीर पार्द? अर्थात् यह कभी नहीं सुनने में आया कि बहरादच जाने से उक्त लोगों ने उक्त बस्तुओं को पाया तो भी संसार के लोग ऐसे अन्धपरम्परा से काम करने वाले हैं कि बहरादच जहाँ सैयद सालार का रौज़ा है अपने मनोर्थ को पूरा करने के लिये जाया करते हैं ॥ ३०॥

### या जग की भवपरीत गति का हि कहेँ समुद्राय। जल जलिगी झख वाँधि गी जन तुलसी मुसुकाय॥३८॥

या जग की गित विपरीत जल जिल गी भख बाँधि गी तुलसी का हि ससुभाय कही जन सुसुकाय॥

इस संसार की उलटी रीति है, पानी स्रख गया मक्ली पकड़ी गई तुलसी-दास कहते हैं कि किस को ससुमा कर कहाँ मनुख्य इँस-रहे हैं॥

श्रभिप्राय यह कि जब बरमात में जल की धारा बह चलती है तो मक्लियाँ चढ़ दौड़ती हैं श्रोर लोग जाल श्रो पहरा ले ले कर मक्ली पकड़ने दौड़ते हैं उम समय सब पानी बह कर सुख जाता है श्रोर मक्लियाँ पकड़ ली जाती हैं, तो भी मक्ली पकड़नेवाले दूर से सुन कर मक्ली पकड़ने दौड़ते हैं श्रोर चाहे मक्ली मिले चाहे न मिले "भेड़िया धमान" मचा देते हैं कितना समुभाशो नहीं सुनते; ऐसी ही दणा हम संमारी जीव की भी है सुखहूप जल तो परमार्थ वा रामभित में है उसे खाग कर संसारी विषय सुख पर दौड़ते हैं श्रोर मक्ली के समान बन्ध जाते हैं कितना भी समुभादये कि विषय सुख श्रन में दु:खदाई होता है नहीं सुनते। तिस पर तुलसी-दास कहते हैं कि भक्तजन उन का श्रजान देख कर हँसते हैं कि ये कैसे मूर्ख हैं ॥ हम।

कै जुझिबा कै बूझिबा दान कि काय-क्लेस। चारि चार परकाक-पथ जथा-नाग उपदेस॥ इ९॥ के काय-कलेष के जूभिकों के बूभिकों के दान ह्या-जोग चारि पर्स्तोक-पथ चाह उपदेश॥

संसार के सोगों की जड़ता देखा कर श्रव उन के मुक्ति के उपाय का उपदेश देते हैं॥

(जधा-जोग) अपनी २ योग्यता ते अतुसार चारो वंधाँ के लिये तुलसी-दास जी कहते हैं कि आह्मण के लिये ज्ञान वा जप तप, चनी के लिये समुख रण में लड़ मरना, वैग्न के लिये (बूक्तिबो) अर्थात् समभ सभ के सच २ वाणिज्य और व्यवहार करना वा अद्धा समेत दान देना, और भूद के लिये दान देना वा (काय-कलेस) अपने भरीर को दुःख दे कर दिजाँ की सेवा करना ये चार उपदेश परलोक में सुकि पाने के लिये चारो वंधाँ के हितकारी हैं ॥ इ८॥

बुध किसान सर बेद बन मतें खेत सब सीच । तुलसी क्रिखि-गति जानिबा उत्तम मध्यम नीच॥४०॥

बुध किसान बेद सर बन मते सब खेत सीँच, तुलसी उत्तम मध्यम नीच किखि-गति जानिबी ॥

परलोक मार्ग में बुद्धिमान लोग किसान हैं श्रौर बेदक्षी तालाब है जिस के श्रनेक सिद्धान्त जलक्षी हैं उन्हीं जलें से श्रपने मतक्षी खेत को सीँचना चाहिये। तुलसी-दास कहते हैं कि श्रपने एरिश्रम के श्रनुसार उत्तम मध्यम श्रौर नीच खेती का फल जानना चाहिये॥

श्वभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रीति के अनुसार जो आप

खेती में परिश्रम करता है वह उत्तम कियान यमभा जाता है, जो थोड़े परिश्रम से मजूरों के दारा खेती का काम चलाता है वह मध्यम श्रीर जो समूर्ण रूप से मजूर ही के जपर खेती का सब काम कोड़ देता है वह निक्षष्ट कियान कहलाता है, उसी प्रकार को सुसुचु ज्ञान वैराग्य भिक्त श्रादि कामों में श्राप रात दिन लगे रहते हैं, प्रारक्ष की श्रपेचा नहीं करते वे उत्तम हैं श्रीर जो संसारी व्यवहार में रह कर प्रारक्ष की श्राश्रा करके थोड़ा बद्धत ज्ञान वैराग्य भिक्त का भी काम किया करते हैं वे मध्यम श्रीर जो सम्पर्ण रूप से प्रारक्ष ही की श्राशा रखते, ज्ञान वैराग्य भिक्त के कामों को करने में पूरे उद्योगी नहीं है कहते हैं कि लिखा होगा सो होगा वे निक्षष्ट हैं, इस प्रकार परलोक के कामों को भी खेती के काम के समान जान कर परिश्रम करने का उपदेश तुल्सी-दास जी देते हैं ॥

श्रधवा किसान के समान बुद्धिमान लोग वेदरूपी सरोवर से मत-रूपी जल ले कर श्रपने इदयरूपी खेत को जैसे परिश्रम से सीँचते हैं वैसे ही खेत के उत्तम मध्यम नीच सुभाव के श्रनुसार उत्तम मध्यम नीच फल होता है यही दशा परलोक की भी है॥४०॥

सिं कु-बेाल सासित असम पाय अनट अपमान।
तुलसी धरम न परिहरिं ते बर सन्त सु-जान॥४१॥

तुलसी कु-बोल सामित सिंह श्रमम श्रनट श्रपुमान पाय जे धरम न परिहरिह ते सु-जान सन्त बर॥ तुखसी-दास कहते हैं कि गाली क्षेत्र श्रीर श्रत्यका श्रन्याय श्रीर श्रमादर पा कर भी जो लोग श्रपने किसान के धर्म को नहीं छोड़ते वेही लोग बड़े ज्ञानी श्रीर सज्जन किसान कहलाते हैं।

परमार्थ पच का अर्थ।

तुलसी-दाय कहते हैं जो साधु दुखों की कड़ी बातों को अनेक भान्ति के क्षेगों को और बड़े विषम सङ्कटको और अनादर को यह लेते हैं परन्तु धर्म नहीं कोड़ते वे ही ज्ञानी साधुओं में अष्ठ हैं ॥४९॥ अनहित ज्यों पर-हित किये आपन हिततम जान। तुलसी चार विचार मित करिय काज सम मान॥४२॥

तुलसी श्रापन हित हिततम, पर-हित किये ज्याँ श्रनहित जान, सम काज करिय चारु बिचार मित मान ॥

तुलसी-दास कहते हैं कि संसारी मनुष्य अपने हित को बड़ा हित जानते हैं, परन्तु दूसरे के हित जो करें सो अपने अनहित (चों) के समान जानते हैं। यह विषमता है, परन्तु साधु जन को समता से काम करना चाहिये (अर्थात् अपने अत्यन्त हितकारी काम के समान दूसरों को भलाई का काम करना चाहिये और जैसी अपनी बुराई वैसी ही दूसरे को बुराई) यही उत्तम विवेक और बुद्धि मानना चाहिये॥

द्वितीयार्थ।

तुलसी ज्योँ पर त्रनहित किये त्रापन हित हिततम जान, सम काज मित करिय चाह विचार मान। तुल्सी-दाब कहते हैं कि जैसे दुष्ट लोग (पर) दूसरों की (श्रनहित) बुड़ाई करते हैं श्रीर श्रपनी भलाई को (हिततम) सब से बड़ा हित जानके (श्रापन हित) श्रपनी भलाई करते हैं, (सम) वैसा काम (तुम) मत करो श्रीर यह उत्तम बिचार मानो ॥

मित शब्द में श्लेष है जब उसे मंख्तृत माना तो बुद्धि श्लर्थ किया, श्लीर जब हिन्दी माना तो निषेध बाचक श्रव्यय जाना॥

श्रभिप्राय यह कि पिष्डित लोग श्रपनी भलाई बुराई के यमान दूसरोँ की भलाई बुराई को जानते मानते हैं, श्रीर मूर्ख लोग इसी का जलटा मानते हैं। यही यक्जन श्रीर दुशें की पहचान है ॥४२॥ मिथ्या माहर सु-जन कहँ खलहिँ गरल सम साँच। तुलसी परिस परात जिमि पारद पावक श्राँच॥४३॥

सु-जन कहँ मिथ्या माइउर खलहिँ माँच गरल सम, तुलसी परिस तिमि परात जिमि पारद पावक श्राँच परिम परात ॥

साधु लोगों के लिये मुठाई विष के समान है श्रीर दुष्टों के लिये सचाई विष के समान है। तुलसी-दास कहते हैं कि साधु जन मिथ्या से श्रयवा दुष्टों के सङ्ग से वैसा ही भागते हैं जैसे पारा श्राग के सार्थ से भागता श्रयांत् उड़ जाता है॥ ४३॥

तुलसी खल बानी विमल सुनि समुद्रव हिय हेरि। राम राज बाधक भई मन्द मन्यरा चेरि॥४४॥

तुलसी खल विमल बानी सुनि हिय हेरि समृभव, मन्द मन्यरा चेरि राम राज बाधक भई॥ तुलसी-दास कहते हैं कि दुष्टों की निर्मल सुन्दर चिकनी बात को सुन कर इदय में श्रच्छी रीति सोच विचार कर रह्म ससुम्म बूम के करना चाहिये। निर्वृद्धि मन्यरा नाम दासी भी केंकेयी से ऐसी मीठी पेचेली बात बना कर बेाली कि रामचन्द्र के राजा होने में बाधक इन्द्रे श्रयवा दुष्टा मन्यरा सुनने में प्यारी बातें बना कर राम के राज की रोकनेवाली इन्द्रे। इस कारण दुष्टों की भली बात का भी भरोसा करना न चाहिये श्रीर बह्नत समम्म बूम्म के उन के कहने पर विश्वास लाने से भी भय रहता है॥ ४४॥

# दान द्यादिक जुड के बीर धीर निर्इं आन। तुलसी कहाँ विनीत इति ते नर वर परमान॥४५॥

तुलमी (इति विनीत) कर्हें हैं दान दयादिक धीर जुद्ध के बीर श्रान नहीं ते नर वर परमान ॥

तुल्सी-दास जी यह एक विशेष नीति कहते हैं कि जो लोग दान देने में दीनों के ऊपर दया करना श्रादि श्रच्छे कामों में धैर्य रखनेहारे हैं वे ही रण चेत्र के बीर है दूसरे नहीं, वे हो मनुष्यों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं दस बात को ग्रमाण जानना॥

श्रभिप्राय यह कि जो गित दानी दयानु श्रीर धीर पुरुष को मिलती है वही गित रण चेत्र म समुख खड़ कर मर जानेवाले चित्री को मिलती है, ठीक ठीक सत्य श्रीष दया दान में लगा रहने-वाला ठीक ठीक बीर है॥ ४॥॥

## तुलसी साधी विपति के विद्या विनय विवेक। साइस सु-क्रित सत्य-व्रत राम-भरोसे। एक॥४६॥

तुलसी विद्या विनय विवेक साहस सु-क्रित सत्य-क्रत एक राम-भरोसो विपति के साथी॥

तुलसी-दास कहते हैं कि ज्ञान, नम्रता, विचार, साइस, पुन्य सत्यक्षी वृत श्रीर सब के ऊपर एक रामचन्द्र का भरोसा विपत्ति के साथी हैं।

श्रभिप्राय यह कि कैंगी ही भारी विपक्ति कों न हो यह मनुष्य विदान हो तो श्रपनी जीविका कर के विपक्ति काट देगा। उसी प्रकार नम्न विवेकी साहसी सक्तती श्रीर सत्य-व्रतवाले पुरुष के निकट से विपक्ति श्राप भाग जाती है, इस खिये मनुष्यों को चाहिये कि जपर लिखे इये गुणें को विपक्ति पड़ने पर भी न होड़ें॥ ४६॥

तुलसी श्रसमय के सखा साहस धरम विचार। सु-कित सील स्वभाव रिजु राम-सरन-श्राधार॥४७॥

तुलसी साइस धरम विचार सु-क्रित सील रिजु खभाव राम-सरन-त्राधार त्रसमय ने सला॥

तुल्क्षी-दास कहते हैं कि पराक्रम धर्म विवेक पुन्य श्रच्हा भील कोमल खभाव श्रीर श्रीराम-जी की भरण का श्रवलम्ब बुरे दिनें के सहायक मित्र हैं इन को किसी समय भी त्यागना उचित नहीं है क्योंकि इन के रहने से सब प्रकार की दु:ख-बल्लाय-बिलाय जाती है। राम-जी का भरोसा ऐसा है कि उस के त्रात्रयी को कभी क्षेत्र नहीं हो सकता॥ ४०॥

## विद्या विनय विवेक रित रौति जासु उर होइ। राम-परायन सेा सदा आपद ताहि न केाइ॥ ४८॥

श्रन्वय । जासु उर बिद्या बिनय बिबेक रित राम-परायन रीति सदा होय ताहि कोद्र श्रापद न ॥

जिस के श्रनःकरण में ज्ञान नम्रता विचार मित्रता राम-चन्द्र को श्राश्रा सर्वदा रहती है उस के निकट कोई विपत्ति नहीं श्राती। प्रथम तो बिद्या दिगुण ही ऐसे हैं कि विपत्ति न श्राने देयँ फिर सब से उत्तम राम की भिक्त है जिस के कारण परम श्रानन्द होता है॥ ४८॥

## बिनु प्रपष्च बरु भीख भिं निहँ फल किये कलेस। बावन बिल सें लीन्ट छिल दिन्ट सबिहँ उपदेस ॥४८॥

श्रन्वय। वित्र प्रपञ्च वर भीख भिन कलेम किये फल नहीं बावन विन भें कल लीन सवहिं उपदेस दिन्ह॥

तुलसी-दास कहते हैं कि विना कल कपट के थोड़ी सी भिचा भली है परन्तु कलक्प परिश्रम करने पर फल मिले तो भला नहीं, ऐसा मन में स्थिर रखिये क्योंकि भगवान विष्णु ने बावन रूप धर के राजा बृखि से कल के द्वारा तीन पाव श्रमि ली, उस का फल यह छत्रा कि उन्हें राजा विल का दारपाल होना पड़ा श्रीर कपटी भी कहाये, सी उन्हों ने मानो यह उपदेश दिया कि कपट के दारा काम सिद्ध करने में यही गित होती है इस जिये कल न करना चाहिये की कि कली को सुख नहीं होता। सीधी रीत से चलना ही उत्तम है चाहे उस से फल सिद्ध हो वा न हो॥ ४८॥

## बिबुध-काज बावन बिलिहिं छ्बे। भने। जिय जानि। प्रभुता तिज बस भे तद्पि मन तेँ गद्द न गनानि॥५०॥

श्रन्वय । बावन भलो जिय जानि बिबुध-काज बिलिहिँ क्लो, प्रभुता तिज बस भे तद्पि मन तेँ गलानि न गर ॥

बावन रूप भगवान ने परोपकार जान देवतात्रों के काम के लिये राजा बिल को क्ला, इस का फल यह इत्रा कि अपनी खतन्त्रता कोड़ के बिल राजा के अधीन इए, तो भी जन के मन से क्ली कहलाने का दुःख न दूर इत्रा अर्थात् इतने बड़े सामर्थी ब्रह्मा आदि को आजा देनेवाले विष्णु को भी सेवकाई करनी पड़ी यही कपट की महिमा है ॥ ५०॥

## बड़े बड़े तें ब्रख करिंड जनम कनाड़े होहिं। तुलसी सी-पति-सिर खसै बिल बावन गति सोहिं॥५१॥

श्रन्वय । बड़े बड़े तें क्ल करहिं जनम कनोड़े घोहिं तुलसी सो हि बलि बावन गति स्त्री-पति-सिर लसे॥

जो सोग त्राप बड़े हो कर बड़े बड़े सोगों से कुल करते हैं वे जन्म भर के सिथे बिक जाते हैं, तुससी-दास कहते हैं कि तुससी भगवान विष्णु सकी ने खामी ने जिर पर चड़ी रहती हैं वही बात बिस ने साथ बावन भगवान की है।

श्रभिप्राय यह कि एक समय जलन्धर नाम देख महादेव जी से श्रपनी पितिवता स्ती के तेज के कारण युद्ध में हारता नहीं या तब विष्णु भगवान ने जलन्धर का रूप धर के उस की स्ती बिन्दा के पितिवता-पन को नष्ट किया। तब बिन्दा को प्रसन्न करने के लिये सदा तुलसी रूप से उसे श्रपने श्रिर पर धारण किया। यह कथा शिवपुराण में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार बिल से रूल करने के लिये भगवान को सदा बिल के निकट रहना पड़ता है जब विष्णु भगवान के ऐसे प्रतापी को रूल करने के कारण इतना दु:ख सहना पड़ता है तब श्रीरों की क्या कथा है। कभी किसी से रूल करना न चाहिये॥ ५१॥

खल उपकार विकार फल तुलसी जान जहान। मेदक मर्कट बनिक बक कथा सत्य उपखान॥५२॥

श्रन्वय । खल उपकार विकार फल जद्दान जान, सत्य सेड़क सर्कट बिक्कि बक्क कथा उपखान ॥

दृष्टों के साथ उपकार करने का फल विकार होता है ऋर्थात् उस से ऋपनो बुराई होतो है इस बात को संसार जानता है इसकी सचाई के विषय में मेढ़क, बानर, बनिया श्रीर बगुले की कथा इष्टान्त इत्प से प्रसिद्ध हैं।

किसी समय एक मेड़क श्रपने कुटुम्बों से भगड़ा कर के प्रियदर्शन नाम एक साँप को भूखा देख के उपकार करने की रुक्का से उसी कूयें में ला कर बसाया जिस में उस के भाई बन्ध्र श्रीर खड़के वाले रहते थे। सो प्रियदर्भन ने भलाई के बदले श्रीर श्रीर मेड़कों के खाने के श्रनन्तर उस के परिवार को खा कर गङ्गदत्त को खाने पर भाँक लगायी इस का समाचार जब गङ्गदत्त ने पाया तस कुयें में से भाग कर श्रपना प्राण बचाया।

एक बानर ने किसी श्रेखे मगर को उच से गिरा २ बक्तत सा फल खिला कर जिलाया श्रन्त को मगर ने बानर ही को खाने पर दॉत खगाया तब बहाने से भाग कर बानर ने श्रपना जी बसाया।

वर्षा च्छतु में भीजते छये बानरों को देख कर उपकार करने की दृष्का से पिछयों ने उपदेश दिया कि घर बना कर रहिये। उस उपकार के बदले में बानरों ने पिछयां के खेंतें को नोच नाच मही में मिला दिया। भलाई के बदले बुराई पायी।

किसी बनिये ने किसी राजकुमार का उपकार करने के लिये श्रपनी स्त्री उस के निकट भेज दो जिस में उस राजकुमार के मन्त्र की सिद्धि हो। उस के बिरुद्ध उस राजकुमार ने उस की स्त्री को नष्ट कर दिया।

कि मी बगुले ने एक भूखे मगते नेजले को बुजाया कि वह एक सर्प को खावे जस ने केवल सर्प ही को नहीं खाया बरन बगुले के जपर भी दाँत चलाया॥ ५२॥

जा मूरख उपदेस के होते जाग जहान।
दुर्जीधन कहँ बेधि किन श्राये स्थाम सुजान॥५३॥

जहान जो मूरख उपदेस के योग होते (तो) खाम सुजान दुर्योधन के बोधि किन श्राये॥ मूर्ख को समकाना बड़ा कठिन है प्रास्त में लिखा है कि "मूर्ख स्व नास्त्रीषधम्" मूर्ख को समकाने की कोई श्रीषधि नहीं है दस पर तुलसी-दास जी कहते हैं कि संसार में जो मूर्ख उपदेश देने के योग्य होते तो बड़े ज्ञानी श्रीकृष्ण भगवान दुर्यीधन को क्यों न समुक्ता श्राते।

जब कौरव श्रीर पाण्डव के बीच महाभारत के बड़ा भारी युद्ध होने का सभाव देख पड़ा तो उस को मिटाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान खयं दुर्योधन के पास गये श्रीर सममाने लगे कि पाण्डवें। की जीविका के लिये थोड़ी श्रमि दे दो जिस में युद्ध की रुकावट हो जाय। परन्तु दुर्योधन ने एक भी न सुनी श्रीर श्रन्त को लड़ कर श्रम्न धन परिवार सहित मही में मिल गया परन्तु उस समय श्रीकृष्ण का कहना न माना बरन उस का उत्तर कहावत हो गया है कि "सुच्यां न दातवं बिना युद्धेन केशव"॥ ५३॥

हित पर बढ़त विरोध जब अन-हित पर अनुराग। राम विमुख विधिवाम गति सगुन अघाय अभाग॥५४॥

जब हित पर विरोध बड़त श्रन-हित पर श्रनुराग बड़त (तब) विधि गति बाम राम विमुख होत श्रभाग मगुन श्रघाय॥

जिस समय श्रपनी भलाई के विषय में विरोध बढ़ने लगता है श्रीर बुराई के विषय में श्रनुराग श्रर्थात् प्रीति श्रधिक होने लगती है तो समभाना चाहिये कि भाग्य की उत्तरी गति है, रामचन्द्र बिसुख है श्रीर भन्नाई करने से भी बुराई होती है श्रीर श्रपने त्रत्र श्रीर मिन दोनों बुराई ही करने खगते हैं तथा ग्रभस्रपक चिन्ह भी श्रभाग्य फखदायक होता है॥ ५४॥

साइस ही सिख के।प-बस किये कठिन परिपाक। सठ सङ्कट-भाजन भण्ड इठि कु-जाति कपि काक॥५५॥

कोप-वस सिख (न सुनि) साइस किये कठिन परिपाक, सठ कु-जाति कपि-काक इठि सङ्गट भाजन भये॥

कोध के बग्न हो कर श्रपने हितकारकों की ग्रिचा न सनने श्रीर जल्दी से काम कर बैठने से परिणाम बद्धत दुःखदाई होता है। इस बिषय में मूर्ख श्रीर कुजाति बन्दर श्रीर कीश्रा बड़ी हठ कर के दुःख के पात्र इस्ये श्रर्थात् बड़े दुःख में पड़े॥

श्रीभप्राय यह कि जो काम करना हो उसे धीरता-पूर्वक सोच बिचार करना चाहिये। श्रविचार के साथ कोधी श्रीर हठी हो कर जो लोग काम करते हैं वे बड़ा दु:ख पाते हैं इस बिषय के दृष्टाना नीचे लिखे इस्ये जीव हैं। किप बालि को उस की स्त्री तारा ने बद्धत समभाया श्रीर कहा कि श्राप स्ग्रीव से विरोध मत कीजिये नहीं तो दु:ख पाइयेगा क्योंकि उन के सहायक राम-चन्द्र जी हैं। परन्तु उस का कहना न माना श्रीर साहस-पूर्वक काम कर के

बन के निवासी एक बन्दर ने चञ्चलता के साथ श्राधी चीरी इर्द्र एक लकड़ी के बीच गड़े खूँटे को दिला डोला कर उखाड़ने के लिये खींचा तब करठ के दोनों पटरों के बीच लटकता इत्या उस का श्राउकोश दब के चूर १ हो गया श्रीर वह हठी बन्दर मर के धूर में मिल गया।

जयन्त नाम काक लोभ के बग हो कर 'परमेश्वर से बिरोध न करना चाहिये' ग्रान्त के दम उपदेश को श्रुल कर मीता जी के चरण मैं चोच मार भागा जिम का परिणाम ऐमा इत्र्या कि उस की रचा कोई न कर सका श्रुन्त को एक श्रांख फोड़ कर दण्ड दिया परन्तु राम ने उम का प्राण न लिया।

जहाँ "क्यिति" पाठ हो वहाँ क्योगी श्रर्थ करना चाहिये, जिस से रावण को समभाना चाहियं क्यों कि यह भी मारीच का कहना न सान लोभ श्रीर हठ को ठान योगी का रूप बना पञ्चवटी में श्रा कपट से सीता जी को उठा ले भागा श्रीर इस श्रविचारी श्रन्याय काम के लिये श्रपने वंश के सहित मही में मिल गया॥ ५५॥

मारि सैाँ ह करि खेाज ले करि मत सब बिन चास। मुरु नीच बिन मीच तेँ ये इन के बिस्वास॥ ५६॥

ये मारि खोज से मोह करि बिनु वाम मत करि ते सब नीच इन के बिखास तें बिन मोच सुए।

जो लोग पहले किमी को मारते हैं और फिर उन को खोजवा कर उन से भएथ ले कर मेल करते हैं बेडर हो कर उन से समात करते हैं वे सब निर्वृद्धि दन भनुत्रों पर विद्यास करने के कारण बिना सत्यु के मरते हैं, अर्थात् अपने हाथ हो से अपना क्षिर काटते हैं। श्रीभिप्राय यह कि जिस से एक बार गाड़ी श्रन्ता हुई जो लोग फिर उस से मेल मिलाप कर के उस पर विश्वास करना प्रारम्भ करते हैं वे श्रपने हाथ से श्रपना दु:ख बड़ाते हैं क्योंकि राजनीत के श्रनुसार सन् का विश्वास न करना चाहिये॥ ५६॥

### रीक त्रापनी बूक पर खीक विचार विहीन। ते उपदेस न मानहीं माह-महोद्धि-मीन॥५०॥

(य) त्रापनी बूभ पर रीभ बिचार बिदोन खीम मोइ-महो-दिध-मीन ते उपदेस न मानहीं॥

श्रपने हों मन से बिना कारण प्रमन्न होते हैं बिना विचार विना किसी दोष के कोधित होते हैं ऐसे लोग मोहकूपी समुद्र की मक्ली हैं श्रीर श्रपने बृद्धि के भ्रम के कारण किसी का उपदेश नहीं मानते।

श्रभिप्राय यह कि जो लोग बिना कारण किमी के जगर प्रमन्न वा कोधित होते हैं श्रीर बिना विचार निर्दोषों को दण्ड देते हैं श्रीर दोषों लोग दण्ड नहीं पाते ऐसे लोग केवल मोह के श्रधीन है दन की प्रमन्नता का कुछ ठिकाना नहीं है। चण रुष्टा चणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा चणे चणे। श्रध्यविद्यातिच्तानां प्रमादापि भयंकर:। श्रधीत् चण में प्रमन्न चण में श्रप्रमन्न कभी रुष्ट कभी तुष्ट श्रम्थिर चित्तवाले मनुष्यों का प्रमन्न होना भी दःब-दाई होता है। ५०॥

समुद्धि सु-नीति कु-नीति-रत जागत ही रह मोद। उपदेसिको अगादको तुलसी उचित न होद्र ॥ ५८॥ मु-नीत समुभ कु-नीत रत जागत ही सोय रह तुससी तिन को जपदेशिको जगादको उचित न होय।

जो लोग श्रच्छी नीत रीति को जान बूझ कर बुरी रीत नीत श्रीर कामों में लगे रहते हैं वे लोग जागते भी मोये के समान हैं ऐसे लोगों को उपदेश देना मानो जागते को जगाना है इस लिये तुलमी-दाम कहते हैं कि ऐसे को उपदेश देना उचित नहीं है श्रथ्या (जो जागत ही मोय रह ताहि जगाइबो उचित न होय)। जो जागता है परन्तु मोये का बहाना कर के श्रांख मूदे पड़ा है ऐसे का जगाना उचित नहीं।

श्रीभप्राय यह कि जो मनुष्य रावण के ममान सब विद्या का जाननेवाला भन्ने बुरे कामों का समभनेवाला महापिष्डित हो कर भी मीता के समान परन्ती-हरण करता निर-पराधियों का जीव हरता हुरे कामों से न डरता श्रीर दीनों को सताता है वह केवल हठधमीं कहाता है श्रीर श्रीभमान से भग इसा होने के कारण वह किसी का उपदेश न सुनेगा इस कारण उस को उपदेश देना मानो राख में होम करना है।

जागते को कौन जगावे इस कद्दात के दोहें में श्राने के कारण यहाँ लोकोकि श्रलङ्कार स्पष्ट है॥ ५८॥

परमा-ऽरथ-पथ-मत समुझि लसत बिखय लपटान। उत्तरि चिता तें अध-जरी मानहुँ सती परान॥५८॥

परमा-ऽरथ-पथ-मत समुभि विखय लपटान ससत मानु अध सरी सती चिता तें अतिर पराग। जो मनुख्य परलोक में मुख देनेवाले धर्मी को श्रथवा परलोक के मार्ग ज्ञान भिक्त ज्यामना श्रादि विषयों को ममभ कर रूप रस गन्ध सार्थ श्रादि विषय के सुख में लोन रहता है सो मानो चिता से जतर कर भागी श्राधी जरी पतिवता स्त्री के ममान है।

श्रीभप्राय यह कि जो मनुष्य पढ़ लिख के ज्ञान उपासना कर्म-काण्ड विवेक वैराग्य प्रान्ति श्रादि को जान, श्रवण भजन पूजन श्रादि भित की रीता को मसभ कर, विदान हो जर, मंमारी सन्दरी नारी, खादिष्ट कुमांम भोजन, बर्जित गन्धा का खँचना, परक्ष्मी श्रादि का स्पर्भ करना, निन्दित गीत श्रीर वेद निन्दा श्रादि को सनना श्रादि लौकिक विषयों में लपटा रहता है वह ऐसी मती के मसान है (जो यदि श्रपने पित के माय चिते पर जल गई होतो तो परम गति पाती) नहीं तो प्राण के लोभ से चिते पर से उतर भागने के कारण न दधर की छई न उधर को, श्राधी जल जाने से भरीर भो खराब हो गया श्रीर लोक निन्दा भी छई। इस दोह में मानो भव्द के श्राने के कारण वाच्या उत्प्रचा श्रमहार है ॥ ५८॥

#### तजत ऋमिय उपदेस गुरु भजत विखय-विख-पान। चन्द-किरण धेाले पयस चाटत जिमि सठ म्वान॥ई०॥

गुरु श्रमिय उपदेम तजत विखय-विख-पान भजत जिमि मठ

जो लोग गुरू के श्रम्टत के ममान दोनों लोक में मुख देनेवाले खपदेश को छोड़ देते हैं श्रीर मंगारी विषय मुख को जो विष के करनेवाले श्रथवा टीका माला दाड़ी श्रीर जटा कड़ा कर पाखण्ड करनेवाले सपन्थ पर चलनेवाले साधु कदाते हैं श्रथवा चोर चतुर श्रथात् चोरी करनेवाले बड़े चतुर कदावेंगे डाँकू थोद्धा कदावेंगे श्रघोरपन्थी मिद्ध कदावेगे श्रीर पाखण्डी सपन्थी कदावेंगे॥ ६२॥

गौड़ गँवार न्ति-पाल कलि जमन महा-महि-पाल। साम न दान न भेद कलि केवल दण्ड कराल॥ ६३॥

किल गौड़ गँवार चि-पाल जमन महा-मिह्न-पाल न साम न दान न भेद केवन किल कराल दण्ड ।

किन-युग में नीच जात श्रीर विद्याहीन गँवार राजा होंगे श्रीर स्तेच्छ श्रादि चक्रवर्त्ती महाराजाधिराज होंगे इस कारण राज्य की चार मुख्य बातें श्रथीत् साम दान दण्ड भेद इन चारो में से केवल दण्ड मात्र रह जायगा सो भी बद्धत कराल दयाहीन होगा॥

श्रीभप्राय यह कि विदान बुद्धिमान राजनीति के जाननेवाले धर्मिष्ठ राजा लोग किल युग में न होंगे केवल बद्धत नीच जात जड़ली निदर्श राजा उत्पन्न होंगे जो (साम) मिलाप (दान) कुछ दे ले के मेल करना (भेद) अर्थात् अनु के पच वाले मन्त्री श्रादि को फोड़ फाड़ के किमो से युद्ध श्रीर किमो से मेल कराना इन तीनों खपायों को न कर के केवल किमो रीत से दण्ड दे कर धन हरन करना राजाश्रों में रह जायगा जिम से प्रजा को बड़ी पीड़ा होगी। ६ ॥

#### काल ते।पची तुपक महि दारू अनय कराल। पाप पलीता कठिन गुरु गोला पुष्टमी-पाल॥ई४॥

श्रन्वय। काल तोपची मही तुपक कराल श्रनय दाह पुद्दमी-पाल गुह गोला पाप कठिन पलौता।

किलयुगक्ष ममय गोलन्दाज है पृथ्वी तुपक श्रादि है बड़ी बड़ी श्रनौति बाहद है श्रन्याई राजा लोग बड़े बड़े गोला है श्रीर श्रनेक प्रकार का पाप मोई किटन पलीता है जिन के लगने से गोले कूटते हैं श्रीर प्रजालोग बड़ा दुःख भोगते हैं। इस दोहे में युद्ध का रूपक है ॥ ६४ ॥

## राग-रेाख-गुन-देाख के। साधी हिदय सरेाज। तुलसी बिकसत मित्र लखि सकुचत देखि मने।ज॥६५॥

हिद्य-मरोज राग-रोख-रुन-दोख को माजो भित्र लखि बिकमत सनोज देखि मकुचत ।

हृद्यक्षी कमल प्रम क्रोध के गुण श्रीर मब दोषों का माची हैं मो जिस प्रकार (मित्र) सर्थ को देख कर कमल खिलते हैं उमी प्रकार श्रविवेकक्ष श्रपने मित्र को देख कर कमलक्ष्पी हृदय विकसित होता है श्रीर मन से उत्पन्न वराया विवेक श्रीर जानादि को देख कर चन्द्र को देख कमल के ममान मंक्र्चित होता है।

श्रीभप्राय यह कि दन्हों क्षी घोड़ों के द्राग काम कोध मो भ मोइ सद सत्सर श्रादि विषयों पर सन दोड़ता ई श्रोर विषय सुख को पा कर प्रमन्न होता है परन्तु ध्वान भक्ति विवेक श्रीर सब से श्रधिक वैराग्य के होने से मन बटुर जाता है ॥ ६५॥

## वैर सनेह सयान पहिँ तुलसी जा नहिँ जान। ते कि प्रेम मगु पग धरत पसु बिनु पुच्छ बिखान॥ईई॥

जो बैंग मनेह जान मयान पहिँ नहिँ जान ते कि प्रेम-मगुपग धनत तुल्लमों (ते) बिन पुच्छ बिखान पसु।

जो लोग किसो से भनुता श्रीर किसो से मिनता रखते हैं श्रीर विवेक होन हैं वे क्या डिरिभिक्त के पथ पर पाव रख सकते हैं? श्रिश्चत् नहीं रख मकते, तुल्मी-दाम कहते हैं वे बिना पुच्छ सीग के पशु हैं॥

श्रीभप्राय यह कि खाना मोना श्रपने मिनों से भिनता रखना श्रीर ग्रनुश्रों से ग्रनुता रखना श्रादि वातें पग्न श्रीर मनुष्य में ममान हैं विवेक विचार ज्ञान श्रादि मनुष्यों के गुण हैं जो पश्रश्रों में नहीं पाये जाते हैं जिन मनुष्यों में विवेक नहीं है वे पश्र हो हैं केवल पुच्छ श्रीर मीग नहीं है ॥ ६६॥

## राम-दास पहँ जाय के जा नर कथहिँ सयान। तुलसी ऋपनी खाँड़ महँ खाक मिलावहिँ स्वान॥६०॥

जो मयान नर राम-दाम पहँजाय के कथहिँ तुलमो ते स्वान श्रपनी खाड़ गहँ खाक मिनावहिँ।

जो मनुख्य श्रपने को बड़े चतुर मान कर राम के सची भक्त के पास

आ कर श्रनेक ब्यातें बनाते हैं तुलमी-दाम कहते हैं कि वे कुत्ते के समान श्रपनी खाड़ में मही मिलाते हैं।

श्रभिप्राय यह कि जो संसारी लोग श्रपने को बड़ा बुद्धिमान श्रीर पण्डित समभ के सचे श्रीर सोधे हरि-भक्त से तर्क-वितर्क श्रीर साद-विवाद करते हैं वे श्रज्ञानी श्रान के समान श्रपने हित को विगाड़ते हैं क्योंकि दस चाल से ईश्वर उन पर कोप करते हैं ॥ ६०॥

#### चि-बिधि एक-बिधि प्रभु-ऋगुन प्रजिह सवारिह राउ। कर तें होत किपाण के। कठिन घार घन घाउ॥६८॥

एक-बिधि प्रभु-श्रगुन प्रजिह वि-बिध, राउ प्रजिह मेवारहि किपाण को घाउ करते किटन घोर घन होत ।

राजा का एक प्रकार का दोष प्रजा में तीन प्रकार से प्रगट होता है क्योंकि राजा प्रजा को सीधा वा सुन्दर सनानेवाला है इस में दृष्टान्त देते हैं कि हाथ से तरवार का घाव कड़ा भयद्वर श्रीर घना होता है।

श्रभिप्राय यह कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है यदि राजा धर्मी हो तो प्रजा धर्मष्ट, पापी हो तो पापिष्ट श्रीर सधारण हो तो मधारण होती है कि चियुग का राज है जिस में चार भागों में एक ही भाग धर्म का रह गया है हमी कारण प्रजा में धर्म की श्रपेचा पाप बद्धत श्रधिक है हाथ ही से तरवार सखाई जाती है परना तरवार का घाव हाथ से कही बढ़ कर होता है इसी प्रकार राजा से देख प्रजा में श्वाता है श्रीर शिगुना बढ़ कर श्रपना फल खत्पन्न करता है। हाथ से मारने में जितना चोट लग मकती है उस से कहीं बढ़ कर तरवार से लगती है। वैसे ही राजा के बरे काम का प्रभाव प्रजा को तिगुना दुःख देता है॥ ६८॥

काल विलोकत ईस रुख भानु काल अनुहार। रविहिँ राहु राजिहँ प्रजा बुध व्यवहरत विचार॥ ईट॥

काल देम रुख विलोकत भानु काल श्रनुहार, राज्ञ रिब हिँ प्रजा

 राज हिँ व्ध विचारि व्यवहरत ॥

ममय राजा को श्रोर देखता है श्रर्थात् राजा के व्यवहार के श्रनुमार फल उत्पन्न करता है श्रेग सूर्य ममय के श्रनुमार तीह्ण स्टद् वा मध्यम होते हैं राज्ञ यह सूर्य के लिये श्रीर प्रजा राजा के लिये दु:ख उत्पन्न करता है इस कारण विद्वान लोग विचार के व्यवहार करते हैं।

श्रीभप्राय यह कि ईश जो हैं राजा उस के व्यवहार के श्रनुमार समय कभी कभी बुरा होता है जैसे महाराज वेणु के समय में इश्रा या श्रयवा ईश श्रयित परमेश्वर की दक्का के श्रनुमार ममय भला बुरा होता है श्रीर योग मम्य में सर्थ श्रित प्रचण्ड श्रोत काल में मन्द श्रीर प्रभात माम को मन्द मध्याक्त में श्रित प्रचण्ड छश्रा करते हैं समय पा कर राक्त सर्थ को दुःख देता है श्रीर राजा के। प्रशा के दक्कमाँ श्रीर माप से उत्पन्न क्रेश महना पड़ता है इस कारण विदान लोग सक्कत विचार के साथ चलते हैं ॥ ६८॥

#### जया श्रमख पावन पवन पाय सु-सङ्ग कु-सङ्ग । गहत सु-वास कु-वास तिमि काल महीस-प्रसङ्ग॥७०॥

जधा श्रमल पावन पवन सु-मङ्ग जु-मङ्ग पाय, भु-वाम कु-बाम गस्त तिमि काल महीम-प्रमङ्ग ॥

जिस प्रकार निर्मन श्री पितित बायु भनी श्रीण बुरो बस्तु का माथ पा कर भनी वा बुरो हो जातों है उसी प्रकार शमय राजा के सङ्ग से भना बुरा हो जाता है अर्थात् जब राजा भना होता है तब समय भना होता है श्रीर जब राजा बुरा होता है कब ममय बुरा होता है। यह बात प्रत्यज है कि जब दायु क्यों मरोबर केल फूलों के बौस से श्रातों है तो श्रोतन श्री राज अने होती है अर जब दुर्गश्च-युक पदार्थ वा स्थाना से हा कर श्रातों के तो दुर्गश्च-युक्त होता है। जहाँ "कहिय" पाठ हो बहा "कहता स्वत्वय" ऐमा प्रश्च करना उत्ति है। २०॥

भज्ज चन्तत पथ सोच भय न्त्रिय-नियाग नय नेम। कु-तिय सु-भूखन भूखियत नाह नेवारित हेम ॥७१॥

विष मोच भण नय नेम नियोग (दृष्ट्रह) भनाउ पय चलत (यथा) सु-भ्रखन कु-तिय स्विथत होम नियारत और ॥

राजा के मोच डर नांति काजून आग आजा ने एउ प्रजा भी समार्ग पर चलती है जैसे उत्तम उत्तम अहता में कुरुष के के भी मोभित करते हैं और मोने से लोहे को कुरुपता दूर को जाता है। श्रीभप्राय यह कि समय बुरा हो तो भी यदि राजा प्रभीतमा हो तो उस के भय से प्रजा को नियम धर्म के साथ श्रवश्य ही चलना पड़ता है जब कोई राजा श्रपने राज में ऐसी श्राज्ञा का प्रचार करवा देता है कि जो कोई भूठ बोलेगा विश्वास-घात करेगा श्रीर चोरी करेगा उसे श्रत्यन्त कठिन दण्ड मिलेगा तो ये सब काम बद्धत कम हो जाते हैं जैसे पुराने राजाश्रों के समय में जिशा है कैसी भी कुद्धप क्वी क्यों न हो रहाब सुन्दर र गहना श्रीर बस्त पहना दीजिये तो उड़ चलेगी।

सोई को तरवार बन्दूक श्रादि इधियारों के कबजें पर मोने की कर्जाई करने से वे कैसे जगमगा उठते हैं दमी प्रकार मुरे समय की मुरी प्रजा भी राजा के धर्म से श्रपने पाप को ढॉप रखती हैं॥०१॥

सुधा कु नाज सु-नाज फल आम असन सम जान।
सु-प्रभु प्रजा-हित लेहिं कर सामा-ऽऽदिक अनुमान
॥७२॥

स-प्रभु प्रजा-हित कु-नाज स-नाज श्राम फल सुधा श्रमन सम जानि सामा-दिक श्रनुमान कर लेहिं।

श्रच्छे राजा-लोग प्रजाश्चें को भनाई के लिये खराब श्रनाज मोटा चावल चना श्वादि सुनार्ज सन्दर उत्तम वासमती चावल गेहुँ श्वरहर श्वादि श्वाम श्वादि उत्तम २ फल फरहरी श्वस्त समान जान कर श्रीर इस से श्वान्ति होने का श्वनुमान कर के उपहार लेते हैं।

प्रभिप्राय यह कि जो २ धर्मिष्ठ राजा-लोग हैं सो जब अपनी

राज-धानी ये ब्वाइर जाते हैं तो धनी निर्धन कोटी बड़ी प्रजा श्रुपनी शक्ति के श्रनुमार बुरा भला श्रनाज श्रीर फल जो कुक उन के पाम रहता है राजा के मन्मुख ला कर भिक्त के माय उपहार देती हैं श्रीर प्रजा का प्रेम बढ़ाने के लिये राजा उसे प्रमन्नता से स्वीकार कर खेता है जिम मं किमो प्रकार का दोष नहीं ममभा जाता॥ ०२॥ पाके पक्षये विटप दल उत्तम मध्यम नीच। फल नर लहहिं नरेस तिमि किर बिचार मन बीच॥ ७३॥

नर विटप फन दन पाने पनये नहिं तिमि नरेस उत्तम मध्यम नौच (फन लहिंह) मन बौच विचार किर॥

मंगर में मनुष्य लोग उच के फल पत्ते को पक कर श्राप से श्राप गिरने पर, उच में पक्षे इस्य फन को तो इने, श्रीर कई ही फन को उच्च से तो इकर पकाने पर, दन्हों तीन उत्तम मध्यम नीच उपायाँ से फल पाते हैं, उमी प्रकार राजा तीन उपायाँ के दारा प्रजाश्चों से उपहार पाते हैं इम बात को श्रपने मन से विचार लोजियं।

श्वभिप्राय यह है कि मनुष्य-लोग पहले उस को लगाते हैं कि प्रमुख-लोग पहले उस को पश्च-पद्यों से बचा कर पानों से मीच कर पानते पोमते हैं, तैयार होने पर जब फल लगते हैं श्रीर पक के श्रमि पर गिरते हैं तो फल ले जा कर खाते हैं दिमों प्रकार जो राजा धर्म-पूर्वक प्रजा का पालन कर के उन को रसा करता है श्रीर श्रपनो प्रमन्नता-पूर्वक बिना मांगे जो कुछ वे देते हैं उसो को ले कर मध्तुष्ट होता है वह उत्तम, जो किमो प्रकार को स्वचना वा श्रपने काम-दारों की

प्रमणा से प्रजा की थोड़ी प्रसन्नता से उपहार खेता है वह सध्यस धार जो काम-दारों के दारा सुचना करवा कर वा खर्थ श्राज्ञा दे कर प्रजा की श्रप्रसन्नता से उपहार खेता है वह नीच कहलाता है श्रीर रूच के फलों को तोड़वा कर खानेवाले श्रीर कचे फलों को तोड़वा कर पाल के दारा पकवा कर खानेवाले किसान के समान है ॥ ०३॥

धरनि धेनु चरि धरम तिनु प्रजा सु-बत्स पन्हाय। इाय कलू निहँ लागि हैँ किये गाष्ठ की गाय॥७४॥

धरनि धेतु धरम तितु चरि प्रजाबत्स पन्हाय, गोष्ठ की गाय किये ककू हाथ न लागिहै।

पृथ्वी-रूपो गो धर्म-रूपो घाम को खा कर प्रजा-रूपो श्रच्छे बढ़वे के (नाज-रूपो दूध से) श्रपने घन को भरतो है। इस पृथ्वी-रूपो गो को गोशाला में बन्धो छई गो बनाने से कुछ लाभ न होगा।

श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार छुटी छुटाई गो त्या श्रादि चर के बज्जत प्रमन्न रहतों है उसी प्रकार धर्मिष्ठ राजा होने से जब घर्म-रूपी त्या पृथ्वी पर बड़ जाता है तब पृथ्वी श्रत्यन्त प्रसन्न रहती है श्रीर श्रन्न श्रादिक श्रधिकाई के साथ उत्पन्न कर के श्रपने खासी राजा श्रीर बक्दा-रूपी पुत्र को श्रानन्द देती है श्रीर केवल गो-शाला में बन्धी गो के समान थोड़ी सी धास दे कर दूध-रूपी कर दूछने से सुक्र भी लाभ नहीं होता। जो राजा प्रजा को पुत्र के समान पाल-पोस के उस की प्रसन्नता से कर लेता है वह राजा दोनों लोक में सुख पाता है। रूपक श्रनद्वार साष्ट है। ७४॥

#### कण्ट कण्ट है पड़त गिरि साखा सहस खजूर। गरिंह कु-न्त्रिप करि कि-नय सा कु-चाल भुविभूरि ॥ ७५॥

खजूर महम माखा कण्ट कण्ट के मो गिरि पड़त भुवि कु-त्रिप भूरि कु-चाल कु-नय करि करि गरिहाँ।

खजूर के छचकी इजारों आखा जिन की प्रत्येक गाँठ पर काँटे ही काँटे होते हैं मो ट्कड़ा टुकड़ा हो कर भिम पर गिर पड़ती है पृथ्वी पर दृष्ट राजा लोग बद्धत खराब काम ब्रीट श्रवीत कर के गल जाते हैं श्रथवा (मो कु-चालि भिरि शुवि) उन्हीं बुरे राजाबी की श्रवीति से पृथ्वी पर बद्धत मौ कु-चाल बुरो रोत फैल गई है॥

श्राभिप्राय यह कि जितनी गाठों से भग छश्रा खतूर एच श्रानेक काँटाश्रों के कारण टुकड़े १ दो कर गिर जाता है वही दगा कण्टक-रूप श्रानीति से भरे श्रधमीं राजाश्रों की है जो श्राप गल जाने पर भी श्रपनी कुचाल से श्रपनी प्रजा को दः तो कर को इते हैं॥ ७५॥

#### भूमि रुचिर रावन-सभा श्रङ्गद्-पद् महि-पाल। धमे राम-नय सौम बल श्रचल होत तिहुँ काल॥५६॥

श्रम रुचिर रावन-सभा रुचिर महि-पाल श्रङ्गद-पद राम-नथ सीम धर्म बल तिसँ काल श्रचल होते।

जपर के कई एक दोहों में किलयुग कुगान चीर चनीति का वर्णन कर के त्रव कहत्त्र के दोहे से मुनीत का वर्णन करते हैं। अनेक रक्षों से भगी जई यह एखी ही गावण की ऋदाना सुन्दर्सभा है जिम पर धर्मष्ठ राजा लोग श्रङ्गद जी के पाव हैं अन्दर रमणीय नीति-क्पी मीमा के धर्म के बल से श्रथवा महाराज राम-चन्द्र की स-नीति-क्पी धर्म की भीमा की श्रक्ति से तीने समय में श्रथख रहते हैं।

श्रीभिष्राय यह कि दम मंसार में जो राजा सुन्दर नीति श्रीर धर्म से चलेगा वह श्रनेक विज्ञ दु:ख श्रीर श्रनुश्रों से बच कर रावण की सभा में श्रन्नद जी के पाव के समान सदा दृढ़ रहेगा जिस प्रकार रावण की सभा में बड़े र बलवान राचस श्रादि श्रन्नद के पाव को हिलाते थे तो भी वह न खगा उसी प्रकार श्रनेक श्रनुश्रों के खठाने पर भी धर्मनीति युक्त राजा श्रचल रहेगा श्रन्नद पच में तिज्ञकाल शब्द का श्र्ये श्रादि मध्य श्रीर श्रन्त समय श्रीर राजा पच में प्रात: मध्याक्त श्रीर साथं श्रयवा वर्तमान भूत श्रीर भविष्यत् काल करना श्रच्छा होगा।

श्वाग्रय यह कि जो राजा प्राचीन समय में धर्मनीति पूर्वक राज करते थे उन्हें कोई न हिला सका जो श्वब नीति पूर्वक करते हैं उन्हें कोई नहीं दुःख दे सकता है श्रीर जो सुधर्म श्री सुनीति के साथ राज करेंगे कोई उन को न हिला सकेगा॥ २६॥

### प्रौति राम-पद नौति-रत धरम-प्रतौत सुभाय। प्रभुहिं न प्रभुता परिहरै क्रवहं बचन मन काय॥ ७०॥

यचन मन काय राम-पद प्रीति-सुभाव नौति-रत सुभाव धरम-प्रतीत प्रभुता प्रभुष्टिं कम्झंन परिचरी।

जिन राजाची की प्रीति मनसा बाचा कर्मणा राम-चन्द्र के चरण

में रहती है है। र जो राजा अपने खभाव से राज-नीति में खगा रहता है दीर खभाव ही से धर्म में प्रीति रखता है ऐसे राजा को प्रभाव जलाह दीर मन्त्र से जत्मन्न प्रभुता कभी नहीं कोड़ती प्रधांत् जो राजा रेश्वर-भक्त धर्म-तत्मर हो कर राज-नीति से चलता है उस का राज सदा अचल बना रहता है दीर उस की सामर्थ कभी नहीं घटती है। ७०॥

कर के कर मन के मनहिँ बचन बचन जिय जान। भू-पति भलहिँ न परिहरहिँ विजय विभूति सयान॥॥ ॥ ७८॥

बिजय बिश्ति कर के कर मन के मनहिँ बचन बचन जिय जिय जान स्थान भल भू-पतिहिँ बिजय बिश्ति न परिदर्श ।

युद्ध में जय त्रीर मब प्रकार का ऐश्रर्थ जिस की जीत हाथ में रहती है त्रीर मन की उदारता त्रादि गुण मन ही में तथा बचन के सत्यता त्रादि गुण बचन ही में बने रहते हैं ऐसे चतुर त्रीर सथाने राजा को रण में जय त्रीर सब प्रकार का ऐश्रर्थ कभी नहीं कोड़ता है।

শ্বাময় যাহ कि जिन শ্বङ्गो के जो ऐयर्थ्य हैँ वे उन्हीं में रहते हैँ॥ दितीयार्थ।

(जिय जान) मन में निश्चय कर जानिये कि जिम राजा के हाथ से करने योग्य जो काम हैं सो हाथ में रहते हैं अर्थात् जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक न दूसरे के हाथ जाने पावें न दूसरा जान सके त्रीर जिस काम को करने के लिये मन में विचारता है वह जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक मन ही में रहता है मन की बात को दुमरा कोई नहीं जान सकता है। र बात के दारा को होनेवाला है मो भी बात ही में गुप्त रहता है इस प्रकार राज-नीति के कामें को गुप्त रीत से करनेवाले राजा का पराजय कभी नहीं होता है। ये बुद्धिमान है। उत्तम महाराज कहाते हैं। उत्त।

गोली बान सु-मत्त सुर समुद्रि उलिट गित देखु। उत्तम मध्यम नीच प्रभु-बचन विचार बिसेखि॥७९॥

उत्तम मध्यम नीच प्रभु-बचन विचेखि गोनी बान सु-मत्त सुर विचार उत्तरि गांत ममुभि देखा।

उत्तम मब से भले उम से कम भले मध्यम श्रीर मभी से दृष्ट नीच दन तीन प्रकार के राजार्श्वा की बात की बिजियता को गोली बाल श्रीर मात्रा स्वर को बिजारो श्रध्यत् जैसे गोली बस्टूक के मुख से निकल कर जब तक निमाने पर नहीं लगती तब तक पौक्टे नहीं फिरती उसी प्रकार उत्तम राजा का बचन जो मुख से निकला सो मिद्ध ज्ञश्रा श्रीर मध्यम राजा का बचन बाल के समान है श्रधात् जिस प्रकार बाल निकलते ममय देख पड़ता है चलनेवाले को यह श्रामा होती कि लच्च का श्रवश्र वेधेगा परन्तु उस की गति दूर के लच्च तक नहीं पज्जंच मकतो यदि पूरी मित्त ज्ञद्दे तो सच्च में लगा नहीं तो बीच ही में गिर गया श्रीर नीच राजाश्री के बचन मात्रा (सर) के समान है श्रधात् सुनने में मात्रा का स्वर ब्यञ्जन के श्रवत् से मिला ज्ञश्रा जान पड़ता है परन्तु श्रवागाने से ब्यञ्जन भूठा जान पड़ना है श्रशांत् विना खर की महायता उसका उचारण ही नहीं होता उसी प्रकार कहते जान पड़ता है कि यह अवन श्रवस्थ ही सत्य है परन्तु जब उस की सचाई का समय श्राता है तो पूरा नहीं पड़ता॥ ७८॥

सबु सयाने सिंखल इव राख सीस रिपु-नाव। बूड़्त लिख डगमगत ऋति चपरि चह्रँ दिसिधाव ॥८०॥

सयाने सनु सलिल दव रिपु-नाव सीस राखत उगमगत सूड़त साखि श्रति चपरि चहुँ दिसि धाव।

बुद्धिमान वैरी जल के ममान हैं, वे श्रपने शत्रु को नाव के सदृश श्रिर पर रखते हैं परन्तु जब शत्रु नाव के समान डगमगा कर डूबने सगता है तो उसे देख कर चारो श्रीर से श्रयन्त बस्न के साथ सपट कर दौड़ते हैं।

श्रीभप्राय यह कि जैसे जल नाव को मदा श्रपने पोठ पर रखता है परन्तु किसी प्रकार यदि नाव उगमगानी तो चारो श्रोर से बेग के साथ उम में भर कर गोन्न उसे डुबा देता है। उसी रीत बुद्धिमान राजा श्रपने गच्च को श्रादर भाव से जिर पर चड़ाये रहते हैं परन्तु जब देखते हैं कि उम के ऊपर कोई बिपित्त श्राई है तो चारो श्रोर से लपट भपट कर उसे बिपित्त ह्यों सागर में दौड़ के ऐसा डुबा देते हैं कि वह जरा मूल से नष्ट हो जाता है॥ ८०॥ रैयत राज-समाज घर तन धन धरम-सु बाहु। सत्यसु-सचिवहिँ सापि सुख विस्तर्सिं निज नर-नाहु

नर-नाञ्च धर्म-सुबाङ्क सत्यम्-मचिवहिँ निज रैयत राज-समाज घर तन धन मौपि सुख विन्तसिहँ।

राजा लोग धर्म-इत्पी सुन्दर बाझ को धारन करनेवाले सत्य-इत्पी सन्दी को श्रपनी प्रजा राज-चेना घर के लोग श्रपना सरीर धन सींप कर के श्रानन्द भोग करते हैं।

श्रयवा धर्म-क्यो सुन्दर वाझ-वल रखनेवाले राजा सत्य-क्यो सन्दो को श्रयना श्रम्भ धन सब सीय के निश्चिन्त श्रानन्द करते हैं॥ श्रभिप्राय यह कि जिस राजा के धर्म बाझ हैं श्रीर सत्य सन्दी हैं उस के निकट विपत्ति नहीं श्राती श्रीर धर्म तथा सत्य को धारन करनेवाला राजा सदा श्रकष्टक राज भोगता है॥ ८१॥

रसना मन्त्री दसन जन ताख पाख सब काज। प्रभु कैसे न्त्रिप दान-दिक बालक राज समाज॥८२॥

रयना मन्त्री, इसन जन, सब काज तोख पोख, जिप प्रभु बासक वे दानादिक के तोख पोख।

राजा के मन्त्री को जीभ के समान दोना चाहिये कि भला बुरा सब यथार्च मता देवे जिस प्रकार जिक्क खट्टा मीठा सब का स्वाद बता कर पेट को दे देती है, दाँत के समान राजा के कारोबारिकों क्रो दोना चाहिये जो भोजन को काट कूट के सुख को दे देते है, राजा को मुख के समान दोना चाहिये कि दाना-दिक दे कर के प्रजा का बालक के समान पोषण पालन करे।

श्रीमाय यह कि जिस प्रकार दाँत सब बस्तुश्रों को काट हाट के पहने के योग्य बना के सुख को समर्पित करता है श्रीर जीभ सब खाद को यथार्थ चीखती है श्रीर दन दोनों की सहायता से उत्तम भोजन सुख को मिलता है श्रीर सुख भो उसे खा कर शरीर के होटे बड़े सब श्रुक्तों को पोढा करता है उसी प्रकार राजा के मन्त्री श्रीर सेवकों को होना चाहिये कि सब श्रुपनी कमाई राजा को दे श्रीर राजा जीभ के समान ले कर श्रुक्त-ह्रपी सब का पोषण करे रामायण में कहा भी है।

मुखिया मुख मो चाहिये खान पान को एक। पोर्खे पाने मकल श्रङ्ग तुलमी महित निवेक॥ ८२॥

लकड़ी डौवा करछुली सरस काज अनुहारि। सु-प्रभु जुनाहिन परिहरहि सेवक सखा विचारि॥८३॥

काज श्रनुहारि सकड़ी डीवा करकुनी सरम जु सेवक सखा समाज नाहिन परिहरहि (सो) मु-प्रभु ।

जिस प्रकार काम के श्रनुसार काठ, विमचा, कलकृत बड़ी सुखदाई होती है उसी रीत श्रपने कामें को बिचार कर जो राजा होटे बड़े नौकर चाकर श्रीर मन्त्रियाँ के समाज को नहीं त्याग करता है वह श्रक्का राजा कहाता है। श्रीभप्राध यह कि श्रपने १ समय पर सब सस्कृताम देती हैं
रसोई के लिये काठ न हो वा रोटी जतारने सेकने के लिये
जिमचा श्रादि वा दाल तरकारी श्रादि चलाने परोसने के लिये
करकुल न हो तो बड़ी कठिनता भोगनी पड़े उसी रीत कोटे कामें।
को करने के लिये कोटे नीकर श्रीर बड़े १ प्रयोजनों के लिये
बड़े १ बुद्धिमान मन्ती न रहें तो राज-काज में विघ्न हो सकता है
इस कारण श्रच्छे राजा लोग बड़े कोटे सब प्रकार के लोगों को
रखते हैं श्रीर उन को त्याग नहीं करते क्योंकि कुड़ा देने से वे
जा कर शत्रु से मिल के राजा को बुराई भी कर सकते हैं ॥ प्रवा

प्रभु समीप छोटे बड़े अचल होहिँ बलवान। तुलसी बिदित बिलाकही कर श्रङ्गुलि श्रनुमान॥८४॥

श्रम्बयः। प्रभु समीप कोटे बड़े श्रचल बलवान हो हिं। तुस्तमी कर श्रद्भां श्रनुमान (प्रभु) बिलोकही (द्रति) बिह्ति॥

श्रपने खामी के निकट कोटे बड़े श्रवल निर्भय श्रीर बली बने रहते हैं। तुलसी-दाम कहते हैं कि हाथ की रुङ्गुलियों के समान श्रप्के खामी कोटे बड़े सब को श्रपने २ काम के लिये श्रावश्यक देखते हैं यह बात लोक में प्रसिद्ध है॥

श्रथवा जिस प्रकार दाय की पाँचो श्रङ्गुली समान गिनी जाती श्रीर मनुख्य पाँचो को काम-काजो श्रीर प्यारी मानते हैं किसी के भी काटने से सपान पीड़ा होती है, सब को पूरी श्रीर सखवान रखने के लिये यह करते हैं उसी प्रकार श्रद्ध सामी करते हैं। षदि " दाय की पाँचो प्रकुली बरावर" रस कदावत को दोदे में प्रकार्गत समित्रचे तो लोकोक्ति प्रलङ्कार दोगा ॥ ८४॥

तुलसी भल बर्नत बढ़त निज मूलिं अनुकूल। सकल भाँति सब कहँ सुख-द दलन सहित फल-फूल ॥ ८५॥

तुससी बरनत निज मूलिं अनुकूल दलन-सहित फल-फूल भल बढ़त सकल भाँति सब कहं सख-द (होत)।

तुलसी-दास कहते हैं कि ( टच त्रादि ) त्रपने मून के अनुसार श्रर्थात् जड़ में पानी त्रादि देने से त्रपने पत्ता फल फूल त्रादि सब सहित भली भाँत बढ़ता त्रीर सब प्रकार सब के लिये सुख-दाई होता है उसी प्रकार राज त्रपने मूल राजा के त्रनुमार सब के लिये सुख-दाई होता है बढ़ता है ऐसा कवि बर्णन करते हैं॥

श्रभिप्राय यह कि राज में राजा मय का मूल है इस कारण राजा की भलाई बुराई से सब की भलाई बुराई होती है इस से सब के लिये उचित है कि राजा की भलाई करे॥ प्रथ्र॥

स-धन स-गुन स-धरम स-गन स-जन सु-स-बल मही-प। तुलसी ने श्रभिमान बिन ते चि-भुवन के दीप॥ ८६॥

स-धन स-गुन स-धरम स-गन मही-प स-स-बल, जे श्रश्मिमान विन ते चि-भुवन के दीप।

सब प्रकार के धन पूरे कोष के सहित, सौर्थ श्रीदार्थ श्रादि गुणों से युक्त, दान मान तप चमा दया श्रादि धर्मी से श्रोभित श्रीर श्राच्छे २ नौकर चाकर श्रीर चेना चे युक राजा बड़ा बंखी होता है। तुस्सी-दास कहते हैं कि इन में जो राजा श्रभिमान रहित होते हैं वे खर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लेकों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे महाराजाश्रों का मिलना दुर्लभ है॥ ८६॥

## साधन समय सुसिद्ध चिंह उभय मूच श्रनुक्रूच। तुचसौ तौना समय सम ते मिह-मण्डच मूच॥८७॥

(जे) साधन समय समिद्धि लिंह (जाहि) उभय साधन मूल ऋतुकूल तुलसी ते तीनौ समय सम महि-मण्डल मूल।

त्रपना कार्य सिद्ध करने के समय हो में जो लोग सिद्धि पाते हैं त्रीर जिस को इस लोक में सुख देनेवाले भोजन बल्ल आदि त्रीर परलोक में सुख देनेवाले धर्म कर्म ग्रीर राज्य के सब ग्राहत्त्र प्रस्तुक हैं उन के लिये तुलसी-दास कहते हैं कि लोक ग्रीर परलोक की सिद्धि श्रीर कार्य की सफलता इन तीनों के समय पर सिद्ध हो जाने से वह राजा भ्रमण्डल के सब राजा श्रों के मण्डली में भी मुखिया गिना जा सकता है।

श्रीभप्राय यह कि सब प्रकार का सुख मिलना बड़े पुन्य का काम है। राज्य के सात श्रुष्ट्र, राजा मन्त्री मित्र कोष राज्य किसा श्रीर सेना राज ये सब दृढ़ श्रीर श्रपने वस में रहें खौकिक सुख के पदार्थ सुगत्थ, स्त्री, बस्त खान पान भोजन गहने श्रीर वाहन (स्वारी) सब सुन्द्र श्रीर उत्तम मिलें श्रीर जो मनोर्थ करे सब की सिद्धि में किसी प्रकार का विद्वान हो ऐसा राजा श्रवस्थ

ही भ्रपने राज समूइ का श्रवण कहा जा सकता है। जहाँ मङ्गल मूल पाठ हो वहाँ सब कल्छाण का कारण ऐसा भ्रर्थ करना चाहिये॥ ८०॥

# रामायन श्रनुइरत सिख जग भी भारत रीत। तुससी सठ की के। सुनै किस कु-चासि परतीति॥८८॥

(को) रामायन मिख चनु इरत जग भारत रीत भी। तुससी की को मुने किल मठ कु-चासि परतीति।

कौन रामायण की शिका अर्थात् पिता की आजा मानना आम स्वभाव हो कर काम करना परस्ती हरण न करना आदि धर्म का अनुमरण करता है अथवा रामायण के ममय का अर्थात् जेता युग जिस में तीन भाग पुन्य और एक भाग पाप था कौन अनुकरण करता है अर्थात् कोई नहीं करता है। मंसार भारत के समान हो गया अर्थात् लड़ाई भगड़ा अपने २ अंग्र के लिये युद्ध डाह कपट हत्यादि के करने के कारण संमार भारत के समान कलि युग में हो रहा है अथवा कलि युग के आने के समय के कुछ पूर्व भारत जिल्ला इस कारण उस समय धर्म का एक ही पाव रह गया तो अब सम लोग बुरे समय के अनुसार पाप करने लगे। अब तुलसी-दास के उपदेश को कौन सुनता है किल युग के दुष्टाँ को बुरी रीतें ही पर विश्वास और अनुराग है।

श्रभिप्राय यह कि किख में रामायण के उप्रदेश की रीत पर श्रानेवाले बड़त कम है राम के राज में जैसा धर्म या वैसा होना किल में बद्धत किन है वा रामायण में तुल्यी-दाम जी ने जो जपदेश दिया है उस के श्रनुमार भी लोग नहीं चलते श्रव तो महाभारत के समान भाई के उचित श्रंश को न देने में परम ही दुर्योधन से बड़ों को श्राज्ञा के विहद्ध चलने वाले नृप होंगे श्रीर युद्ध कर सकुल नाश को पावेंगे।

"राम राज" का सुख जो कहावत हो गया है नौचे की चौपाइयों में तुससी-दास वर्णन करते हैं।

#### चौपाई।

राम राज बेठे चयखोका। इरखित भण्ड गण्ड सब सोका॥ बैर न कर काझ सन कोई। राम प्रताप विख्नता खोई॥

#### दोहा।

वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। चलहिं मदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग॥

#### चौपाई ।

देशिक देविक भौतिक तापा। राम राज निह काञ्चि यापा॥
सव नर करि परस्पर प्रोती। चलि सुधरम निरत श्रुति नीती॥
चारिख चरन धर्म जग माँहीं। पूरि रहा सपने कुँ श्रघ नाहीं॥
राम भिक्त रत नर श्रद नारी। सकल परम गित के श्रधिकारी॥
श्रक्षप सित्यु निह कविच पीरा'। सब सुन्दर सब निहज हरीरा॥
निह दिर्द्र कांख दुखी न दीना। निह कांच श्रन-धन सक्खण हीना॥
सब निर्देश धर्म रत धरनी। नर श्रद नारि चतुर श्रुभ करनी॥
सब गुन्ग्य सब पण्डित ग्यानी। सब कित्रय निह कपट स्थानी॥

#### बोचा ।

राम राज विश्वनेय सन्त सवराचर जग माहिँ। काल भरम समावगुण कित दुख काऋहिं गाहिँ॥

#### चौपाई ।

भूमि सप्त सागर नेखला । एक भूप रघु-पति काँसका ॥
भूशन श्रमेक रोम प्रति जास्त । यह प्रभुता कहु बद्धत न तास्त ॥
सो महिमा समुभत प्रभु केरी । यह बरणत हीनता घनेरी ।
सो महिमा खगे-स निज बानी । फिरि यह चरित तिनक्तं रित मानी ॥
सो जाने कर फन यह लीला । कहिं महा सुनि सु-मित सु-सीला ॥
राम राज कर सुख-मम्पदा । बरणि न सकहं फणीस सारदा ॥
सब उदार सम पर-उपकारी । दिज-सेवक सब नर श्रह नारी ॥
एक-नारि-त्रत रत नर भारी । ते मन बस निज-पति हितकारी ॥

#### दोहा।

द्ग्ड यतिम कर भेद जह मर्चत वित्य-समाज। जीतिह सनहिं सुनिय ऋस राम-चन्द्र के राज॥

#### श्रीपाई ।

पूलिह प्रलिह बदा तह कानन । रहि एक मङ्ग गत्र पञ्चानन ॥
खग सिग बैर सहस्र विसराई । सबनि परस्तर प्रौति बढ़ाई ॥
कूत्रह खग सिग नाना जिन्दा । श्रभय चरि बन करि श्रमन्दा ॥
सीतक सुरभि पवन वह मन्दा । गुज्जत श्रस्ति लेचलु मक्रन्दा ॥
सता विटए माँगे फल द्वहीं । मन भावते धेतु एय स्वहीं ॥

सिन्सम्बन्ध सदा रह धरणो । त्रेता भर सत-जुग की करणो ॥
प्रकटे गिरि नामा मिण-खानो । जगदाऽऽतमा रूप पिष्णामो ॥
सिरता सकल वहेँ सर बारो । सीतल त्रमल खाद सुख-कारो ॥
सागर निज मर्यादा रहहीँ । डारहिँ रह्म तटिन नर लहहीँ ॥
सरिस-ज सहुल सकल तड़ागा । त्रिति प्रसन्न दस-दिसा विभागा ॥

#### दोहा।

विधु मिंह पूर पियूख-रिव तप तेज न काज। मार्गे बारिद देखिं जल रामचन्द्र के राज॥

#### चौपाई ।

कोटिन बाज-पेय प्रभु कीन्हे। श्रमित दान विप्रन कहं दीन्हे॥
श्रुति-पण पालक धरम-धुर-स्थर। गुणा-तीत श्रद भोग पुरन्दर॥
पति श्रमुकुल घदा रह मौता। मोभा-खानि सु-मोल बिनौता॥
जानति किपा-सिन्धु प्रभु-ताइ। सेवति चरण-कमल मन लाई॥
ण्यापि ग्रिह सेवक व मेकिनौ। सभ प्रकार सेवा-विधिलि ।॥
निज कर ग्रिह परिचर्या करहीं। रामचन्द्र श्रायस श्रमुसरहीं॥
लेहि विधि किपा-सिन्धु सुख मानहिं। सोइ पिय सेवा विधि उर श्रानिह॥
कौसल्याऽऽदि सासु ग्रिह माहौं। सेवहिं सबै मान-मद नाहौं॥
जमा-रमा-ब्रह्माणि-मन्दिता। जगदमा सन्तत मनिन्दिता॥

#### दोहा।

का के किपा-कटाक सर चाइत चितवनि सोर । राम पदारमिन्द रत रहति स्रभाविष्ट कोर ॥

#### चौपाई ।

वेवहिँ बाऽनुकुख सभ भाई । राम चरण रित प्रीति सुदाई ॥
प्रभु-पद कमख विखोकत रद्दशैँ । कबहिं किपाल दमहिं कहु कद्दशैँ ॥
राम करहिं भातन पर-प्रीती । नाना भाँति सिखावहिँ नीती ॥
दरखित रद्दहिं नगर के खोगा । करहिं सकल सुर दुर्बभ भोगा ॥
पद निधि विधि हैं मनावत रद्दशैँ । श्री-रघु-बीर चरन-रित चद्दशैँ॥

रामचन्द्र के राज में धर्म का वर्णन यों किया है।
सोचिय विप्र जो वेद विद्योगा। तिज निज धरम विखय खवलीना॥
सोचिय निपति जो नीति न जाना। जेदि न प्रजा प्रिय प्राण समाना॥
सोचिय वैद्य किपण धनवाना। जे। न प्रतिथि सिव-भिक्त सु-जाना॥
सोचिय सद्द विप्र-प्रपमानी। सुखर मान-प्रिय ग्यान-गुमानो॥
सोचिय पुनि पति-वञ्चक नारी। खुटिल कलद-प्रिय रच्छा-चारी॥
सोचिय बटु निज बत परिदर्श । जो निहंगुद श्रायस श्रनुसर्श॥

टोडा ।

सोचिय विही जो मोइ-वस करे धरम-पण त्याग। सोचिय यति प्रपश्च-रत विगत विवेक विराग॥

#### चौपाई ।

वैखानस सोद सोचन जोगू। तप विद्याय जेहि भावत भोगू॥
सोचिय पिसुन श्रकारण कोधी। जुननि-जनक-गृद-बन्ध-विरोधी॥
सब विधि सोचिय पर श्रपकारी। निज जन पोखक निर्दय भारी॥
सोचनीय सबदी विधि सोदी। जेर न काड़ि क्ल दरि-जन होइ॥
"राम राज" यह श्राज कल कहावत हो गया है इस से सम का

"राम राज" यह चाज कल कहावत हो गया है इस से छस का वर्षन दिखलाया॥ पद्ध॥ सु-हित सुख-द गुण-जुत सदा काल-जाग दुख होय। घर धन जारत ज्ञनल जिमि त्यागे सुख नहिँ केाय॥८८॥

यदा सु-दित सुख-इ गृष-जुन ते काल जोग दुख दोष । त्रिमि धनल घर धन जारत त्यांगे कोय सुख नदिं॥

नो बस्त सर्वदा हित करनेवाली है जैसे कमस ने सिये सूर्य तथा सदा सुख देनेवाले जैसे बस्त ने खिये जल और सव दिन जलम गुण्युत दूध भी समय ने अनुमार दुखदाई होता है जैसे भीत-कास में अग्नि सुखदाई होती है परन्तु समय पा ने वही अग्नि घर धन में सग जाती है तब उन्हें जाला ने राख बना देती है परन्तु सब दिव ने खिये उस ने त्याग देने में सुख नहीं होता है॥

श्रीभ्राय यह कि यद्यपि सूर्य का नाम कमल-वन्धु है तो भी जल न रहने पर उसे सुखा डाज ते हैं। जल खेती बारी के जिये बद्धत श्राव्हा है तो भी श्रीधक जल होने से सख सड़ जाता है। घी दूध श्रादि भोजन निर्देश है तो भी ज्वर श्रादि कई एक रोगों में दुख-दाई होता है बिना श्रीप्र संसार का काम नहीं चल सकता है परन्तु श्रीधक श्रीप्र होने से श्रमद्मा हो जाता है इस कारण इन सब बस्तु श्री को सब दिन के लिये त्यांग करना उचित नहीं है केवल भला बुरा समय देख के काम करना शाहिये॥ प्रता

तुलसी सर-वर खन्म जिमि तिमि चेतन घट मार्डि। स्राप्त न तर्पन हुँ तन सा समुद्ध सु-वृध-जन तारि॥८०॥ तुषायी जिमि यर-वर खबा तिमि चेतन घट माहिँ तपन हाँ न स्रथ ताहि सु-वृध-जन पसुभा॥

तुलसी-दाय कदते हैं कि जैये उत्तम तालाव में यथा गड़ा रदता है उसी प्रकार चैतन्य-खद्भप जीवातमा सरीर में रदता है सौर सूर्य्य के घाम ये वह यथा नहीं सूखता हम बात को स्पर्क विदान लोग समभते हैं। खमा जल में रदता है परन्तु असमय नदीं दो आता है उसी प्रकार चातमा करीर में रदता है परन्तु करीरमय नदीं दो जाता। परमातमा सर्व दोय-दीन निर्लेष है॥

(दितीय प्रामिक्कार्थ)।

जैसे बरोकर में खक्षा रहता है और जल के टल्लेपन से रखीला बना रहता है और सूर्य के घाम से भी नहीं सुखता है वैसे ही (घट) बरीर में कात्मा है जिसे पण्डित लोग समभते हैं और जिस का जैसा क्रपराध हो खसे वैसा ही दण्ड देते हैं परन्तु त्यान नहीं करते॥ ८०॥

तुलसी ग्रगड़ा बड़न के बीच परहु जिन धाय। खड़े खेर पाइन दोज बीच रूद जिर जाय॥ ८१॥

तुससी बड़न ने भगड़ा बीच धाय जनि परक सोह पाइन दोख संदे हर बीच जरि जाय॥

तुलकी-दास करते हैं कि बड़ो की खड़ाई के बीच दौड़ कर सत पड़ो रस में दृशाना देते हैं कि खोदा पत्तवस सब पापस में रसड़े बाते हैं वो कीच की दुई जब बाती है ॥ श्वभिप्राय यह कि जब चक्रमक पत्यल में से शाक निकासने के लिये लोड़े से ठोकते हैं तो श्राग निकल के बीच की कई को भक्ष कर जातती है श्रीर पत्यल श्रीर लोड़े की जुक हानि नहीं होती है उसी रीत दो बड़े र जनों में जब युद्ध होने लगता है तो कोटों का उन के बीच पड़ना भला नहीं होता कोंकि विचयई मारा जाता है ॥ ८९॥

भरय श्रादि इन परिइर्ड तुलसी सहित विचार। भन्त गडन सब कहँ सुने सन्तन मत सुख-सार ॥१२॥

श्वरच श्रादि सहित विचार हन परिहर्छ, तुलसी सन्तन सत श्रम्त गहन सब कहँ सुखसार सुने ॥

श्रधं, धन, धर्म, पुष्य काम, भोग श्रीर मोच ये चार पदार्थ हैं तिन के सङ्घ में बिचार के साथ (इन) हिंसा कोड़ देना चाहिये श्रधांत् धन श्रीर धर्म के बढ़ाने में मनसा बाचा कर्मणा किसी को पीड़ा न देना चाहिये श्रीर बिचार के साथ श्रपराधी को दण्ड देना उचित है तुलसी-दास कहते हैं कि साधु जनों के मत के श्रमुखार श्रम्म समय में (गहन) बन में जा बसना सब के लिये सुखदाह होता है।

नीति में लिखा है कि,-

"प्रथमे नार्जिता विद्या दितीये नार्जितं धनम् । हतीये नार्जिता कीर्तिश्वतुर्थे किं करिस्थित ॥" १ पद्दकी प्रथात् वास्तावस्ता में विद्या पढ़ना, दितीय युवावस्ता में धन फिर धर्म से उत्पन्न यम श्रीर चन्तमें चौचे पन में बन में आ कर ईश्वर का अजन करना उचित है। इस श्वरूखा में ब्रिल-हीन होने के कारण भनुष्य से चर्च श्वादि का उपार्जन नहीं हो सकता॥ ८२॥

गष्टु उकार विविचार पद मा फल द्वानि विमूल। भारे। जान तुलसी जतन विम जाने दव स्रल॥८३॥

उकार विविचार पद गऊ तुलसी घडो (तथा) मा फल डानि विमुल (कर्) विन-जान जतन छल इत ॥

उकार तर्क के महित विशेष विचार युक्त जो मात है उसे ग्रहण करो अर्थात् विशेष तर्कना और विवेक के माथ काम में लगो क्योंकि "बना विचारे जो करें सो पाई पहलाय" विना तर्क और विचार के जो काम किया जाता है उस में पीई से दुःख होता है विचार होने पर तुस्सी-दास कहते हैं कि (श्रहो) श्रास्पर्य कारक जो काम हैं उन्हें भी द्व जानेगा और (मा) निषेध युक्त जो काम हैं जिन कामों का करना शास्त्र में मना है उन के प्रस्त को हानि निर्मूस कर उत्तों अर्थात् वैसे कामों को कभी न करो। जब तुम को विवेक होगा तब श्राप ही तुम शास्त्र-निषद्ध काम न करोगें विना ज्ञान का जो काम करने में यह किया जाता है सो (स्रस्त) पीड़ा देनेवासे के समान होता है भले काम से भी बुरा प्रस्त होता है जैसे राजा नृग ने बिना बिचार एक गौ दो ब्राह्म से को ही श्री एस से दुस पाया। विचार और तर्क के बाय सब काम उक्तम होते हैं हस से विचार और तर्क श्रवस्त्र कर्तक हैं॥ ८३॥

### भीच निरावर्षि निरस तह तुलसी सी चिष्टि जख। पाखत पयद समान जल विखय जख के रूख॥ ८४॥

श्रन्य। तुससी नीच निरस तह निरावहिं पयद समान जस विषय जस्त्र ने हस पोखत शैंचहिं।

संधार के मूर्छ लोग ज्ञानियों के लिये सुखदाई वैराग्य दीन रहने के कारण विषय-रस रहित नीरस वैराग्य-कृषी दृत्व को उखाड़ के फॉक देते हैं कार मेघ के समान जल से विषय-कृषी सरस जाब के दृत्व को वज़ाते कार सींचते हैं।

श्वभिप्राय यह कि संसार की उखटी रीत पड़ गई है जो कोग श्वान वैराग्य हरि-भिक्त श्वादि की श्वोर मन लगाते हैं वे मीर्य बमभी जाते हैं क्योंकि ये इस लोक के व्यवहार से बुड़ा कर परलोक में मन लगाते हैं श्वीर जो लोग विषय वासना में सीन रह कर संसारी सुख में श्वी लगाते हैं वे सरस समझे जाते हैं परन्तु हस के विहदू काम करने से मनुष्य को श्वधिक सुख होता है श्वीकिक सुख नश्वर होने के कारण श्वन्त में दुखदाई होता है॥८४॥

खेाक बेद क्रूँ लीँ दगी नाम भूल की पोच। धरम-राज जम-राज जम कइत सकीच न सीच॥८५॥

जपर के दोड़े में कह चुके हैं कि लोक की उसटी रीत है अब चबी बात का उदाहरण दिखाते हैं भनव। प्रोह्न नाम को भूख खोक वेद इं खी दगी धर्म-राज (को) यम-राज यम कदत सकोच सोक न।

स्रोक में ऐसे मूर्ख हैं कि श्रष्का नाम कहने में ने दुःख पाते हैं। यो यह शात केवल स्रोक ही में नहीं बरन नेद तक प्रसिद्ध है।

नीच कोग नाम पुकारने में भी शृक्ष करते हैं धर्म-राज ऐसा उत्तम नाम उत्तम लोग कहते हैं उन से जो मध्यम हैं वे यम-राज कहते हैं बार (पोच) नीच लोग विना सद्गोच बार विचार यम कहते हैं। बड़ों के नाम को बिगाड़ने में अपराध होता है सो होटे लोग यह बात नहीं बिचारते बिना सद्गोच बड़ो के नाम को बिगाड़ते हैं बार पुराण, धर्मश्रास्त, उपनिषत् बार बेद में भी यह बात मिलती है ऐसा तुलसी-दास कहते है ॥ ८॥॥

तुलसी देवल राम के लागे लाख करोर। काक श्रभागे इगि भर्रें मिइमा भण्ड न थार॥८६॥

दो दोड़ों में दुष्टों की दुष्टता का वर्णन कर के श्वन इस दोड़े से यह बात प्रमाणित करते हैं कि इस से बड़ो का लुक विगाड़ कि नहीं होता है।

श्रम्बय। तुलसी राम के देवल लाख करोर लागे (परन्तु) श्रभागे काक इगि भरें महिमा धोर न भण्ड।

तुलची-दाध कहते हैं कि राम के कान्द्रक में साखीं करोड़ों 49 . क्पये सगते हैं परन्तु श्रभागे कौवे उस पर भी हम अरते हैं तो इस वे राम जी के देवालय का माहात्म्य कम नहीं होता।

खबी प्रकार यदि वैराग्य श्रीर भिक्त की निन्दा दुष्ट खोग करते होँ तो भी उन का माहाक्य कम नहीं होता।

"तुखसी-दास के दूसरे खान के वर्णन के अनुसार दुष्टों के उपहास से साधुमी का माद्दातय बढ़ता है उन्हों ने रामायण में कदा है।

> खल उपदास होद भल मोरा। काक कहहिँ पिक कष्ठ कठोरा॥

इस कारण साधु कीर सकानों को भिक्त कीर परीपकार करने से इटना न चाहिये चाहे दृष्ट जन कितना भी उपद्रव करें ॥ ८६॥

भेषो कहाँ जाने विना के। अथवा अपवाद। तुलसी गाँवर जानि जिय करव न हरख विखाद॥१०॥

श्रन्यय । जाने बिना भलो कहिँ श्रथवा को श्रपबाद (देहिँ)
तुस्तिमी गाँवर जानि जिय हरख विखाद न करब ।

बिना जाने चाहे कोई भला कहे वा कोई दोष लगाबे तो उसे (गाँवर) श्रज्ञान समभ कर बुद्धिमान को श्रपने मन में उस के कहने पर हर्ष वा विषाद न करना चाहिये।

श्रज्ञानी चार गँवारों की बात पर धान देने से दु:ख को कोड़ सुख नहीं होता इस खिये गोसाई तुलसी-दास कहते हैं कि इन की बात पर बृद्धिमानों को धान ही न देना चाहिये॥ ८०॥

## तन-धन महिमा धर्म जेहि जा कहँ सह स्मिमान। तुससी जियत विडम्बना परिनाम हुँ गति जान॥८८॥

श्रुव्य । जेहि धर्म-पद श्रीभमान तन-धन महिमा (ता कर्षे) जियत विख्याना परिनाम फ्रें (विख्याना) गति जानि ।

तुलधी-दाष कहते हैं कि जिस मनुख्य का धर्म श्राचरण करना श्रहद्वार के सहित है, बीर श्रपने ग्रहीर बीर धन की बड़ाई देख-साने के लिये है, उन के लिये जीते जी इस संसार में नकस है, श्राचांत् लोग संसार में नकस कह के उस की हमी करते हैं, श्रीर श्रम्त में भी ऐसी ही नकस की गति जाननी चाहिये।

श्रीभग्राय यह कि को धर्म का श्राचरण श्रपने ग्ररीर की बड़ाई बा धन की बड़ाई देखलाने के लिये किया जाता है, बार दभ श्रीर श्रीभमान से भरा रहता है, उस से इस लोक में दुर्नाम श्रीर निन्दा होती है श्रीर परलोक में भी विशेष फल नहीं होता, इस कारण निरहदार श्रीर निर्देश हो कर धर्म करना चाहिये॥८८॥

बड़े। बिबुध दरबार तें भूमि भूप-दरबार। जापक पूजक देखियत सहत निरादर-भार॥१८॥

श्रम्य । भूमि भूप-दरबार विमुध-दरबार ते बडो जापक पूजक जिरादर भार सहत देखियत ।

ष्टिंची पर राजाओं का दरबार देवताओं की सभा से भी बड़ा जान पड़ता है क्योंकि जापक चर्चात् राजा के मित के विश्वद्ध जप कार पूजा करनेवाले बड़े भ्रपमान को सहते अन्ये देखे जाते हैं। श्रभिप्राण यह कि इस सोक में मनुष्य के लिखे परस्रोक का इस्त वा किसी देवता की दो यातना वेसी कितन की र भारी नहीं जान पड़ती क्योंकि उस का इस्त भिवस्त में होनेवाला है, परन्तु भूमि के कोधी राजाश्रों का उर श्रधिक कार्य्यकारी होता है, क्योंकि तुरना दस्त पाने के उर से लोग चोरी श्रादि बुरे काम से दूर रहते हैं, बीर जो कोई यहाँ के राजाश्रों की विरुद्ध बातें दूसरे राजाश्रों से कहता है, या ऐसे राजाश्रों की पूजा (भिक्त) कोड़ कर दूसरों की भिक्त करता है, उस को श्रनेक प्रकार का इस्त मिलता है, जैसे प्रझाद ने श्रपने पिता देखराज हिरस्य-कम्यप के मत के विरुद्ध विष्यु की भिक्त दिखलाई इस लिये श्रनेक प्रकार का इस्त उन्हें सहना पड़ा।

श्राज कल भी जो कोई राजा के विरुद्ध काम करता है, श्रनेक इण्ड पाता है ॥८८॥

खग-स्रग मीत पुनीत किय वन हुँ राम नय-पाल। कुनय वालि रावन घरहिँ सुखद बन्धु किय काल॥१००॥

श्रम्बर । पुनीत नयपाल राम बनर्फं खग-म्हग भीत किये सु-नयपाल बालि रावन घरहिं सुखद बन्धु कास किय।

पवित्र सुनीति ने पासन करने असे रामचन्द्र ने वन में भी नीतिमार्गी पची (जैसे जटायु आदि) चैार पशु (जैसे जामवन्त) रिच्हों ने राआ चैार सुगीव बानरों ने राजा ने। अपना मिच वनाया. चैार दुनीति को पासन करने वासे वासि चैार रावस् ने अपने घर ही में सखदार्फ निज भारी सचीव बीर विभीषण को अपना काल प्रणीत् सत्यु देनेवाले अनु किया।

सभिप्राय यह है कि श्रष्की नीति के बाथ चलनेवाले मतुब घर वन खदेश परदेश सब खान में सुख पाते हैं, बार क्रूर-खभाव बार श्रपखारशीं लोग चाहे घर चाहे वन बहां रहें दु:ख पाते हैं, इस कारण मतुख को सुनीति के साथ चलना चाहिये॥१००॥

राम-सखन विजयी भये वन हुँ गरीव-नेवाज। मुखर वालि-रावन गये घर ही सहित समाज॥१०१॥

श्रन्वय । गरीब-नेवाज राम-लखन बनकं विजयी भये सुखर बालि-रावन घरहीं महित समाज गये।

दुखियों पर इया करनेवाले राम-लक्षण ने वन में भी रावण मादि बड़े बड़े प्रवृत्रोंको विनाम कर जय लाभ किया. परन्तु कटु-भाषी बालि श्रीर रावण श्रपने घर ही में श्रपनी बेना श्रीर परिवार के सहित विनाम को प्राप्त छये।

पश्ले (८८) दे हैं में जो बात कह चुने हैं बृहता देखसाने ने सिये और उसी अर्थ को अधिक प्रष्ट करने ने सिये इस दे हो में भी वही विषय वर्णन किया। इस से यह स्वित अश्रा कि सुनीति दुःस-भाव सर्वथा त्यागने योग्य हैं कोंकि इन ने नहीं त्यागने से जब बालि और रावण ने ऐसे प्रतापी धुरम्भर राजा स-सुक्ष नष्ट अये तो आज कल्ह ने साधारण राजाओं ने विषय में स्वा कहा है।

षनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिषाँ यन्देऽपि पञ्चिन्द्रियनियन्त्वपः । त्रानुस्तिते कर्मणि यः प्रवक्तते नियन्तरागद्या यदं तपोवनम् ॥ १०९॥

द्वारे टाट न दे सकाई तुलसी ने नर नीच। निदर्श बंलि इरिचन्द कई कह का करन दधीच ॥१०२॥

तुलसी जे नर नीच, दारे टाट न दे सकहिँ बलि इरिचन्द कहँ निदरिं करन दधीच का कर्छ।

जपर सुनीति से चलनेवाले राजाश्चों का वर्मण कर के ९०२ दे । है से दुर्जनों के स्वभाव का वर्षन करते हैं॥

तुलसी-दास कहते हैं कि जो लोग खभाव के जुटिल श्रीर नीच हैं वे श्रपने दार पर श्राये छये याचकों को टाट तक नहीं दे सकते। परन्तु राजा बिल श्रीर हरिखन्द्र की निन्दा करते हैं श्रीर कहते हैं कि मेरे सामने करण श्रीर दधीचि क्या हैं।॥१०॥

तु स्ती निज कीरित चहाँ पर कीरित का खाय। तिन के मुँह मसि सागि हैं मिटिहिन मरिहेँ धेाय॥ १०३॥

भाष्य । तुससी (जे) पर कीरित कई सोय निज कीरित चहिं तिन के मुंद मेसि खाणि हैं धोय मिरिहें (परम्तु) मिटिहिन । चर्ष। तुससी-दास कहते हैं कि जो सोग दूसरे की नामवरी को मिटा का प्रपना यत्र बढ़ाना चाइते हैं एन के सुख में कारिख खगेगा चौर धोते २ वे मर जावेंगे तौ भी नहीं मिटेगा।

श्राश्रय यह कि जो कोई ईर्षा श्रीर देव ने कारण दूसरे ने यश को नाश्र करना पाइता है श्रीर उस ने दारा श्रपने यश को बढ़ाना पाइता है वह श्रपनी भलाई न कर बुराई करता है क्योंकि उस का यश्र ती कुछ होता नहीं वरन दुर्यश फेलता है लोग उसे दृष्ट श्रीर पर कीरति को प्रानेवाला कह ने इस लोक में उस की निन्दा करते है श्रीर परलोक में यहां के दुर्नाम के कारण वह नरक-गामी होता है ॥ ९०३॥

नीच चक्र-सम जानिवा सुनि खिख तुलसी-दास।
ही खि देत मिं गिरि परत खेँचत चढ़त चकास॥
१०४॥

श्रम्बय । तुलसी-दास नीच सनि सखि चङ्ग समजानियो हीसि देत महिंगिरि परत सैंचत श्रकास चढ़त ।

तुस्ति निया कहते हैं कि नीचों की रीति सन कर श्रीर देख कर उन्हें पतक्त के समान जानना चाहिये क्योंकि दिसाई देने से अभि पर गिर पड़ते हैं, श्रीर खींचने से श्राकाश पर चढ़ जाते हैं।

श्राज्य यह है कि जिस प्रकार पत्त ह ससका है वेसे ही दुष्ट जन भी हदय के इसके होते हैं जैसे पत्त की डोरी क्यों १ डीसी कीजिये कर्यात् बढ़ाइये त्यों १ वह नीचे को गिस्ता जाता है उसी प्रकार जैसे जैसे दुष्टों के सथ कोइ-इपी डोरी के। बढ़ाइये तेसे तेसे वे नीचे हो कर अपनी निचाई दिखंखाते, हैं परन्तु को खेड-इत्यों डोरी को खींच खीजिये अर्थात् निर्माह हो के जन को इच्छ हीजिये तो वे ठीक रीति से चलते हैं जैसे पतक्त की डोरी को खींचिये तो वह आकाम में ठीक रीति से चड़ने खगता है गिरता पड़ता नहीं "आर्थवस्र कुटिलेषु हि नीति:" दुष्टों के सक्त सीधापन वा सद्भावहार नीतिवर्धक नहीं होता है जन के साथ कड़ाई करने ही से वे सीधे प्रकार से चलते हैं। किसी २ टीकाकारों ने "डोरी खींचने" का अर्थ खेह ज्यादा करना लिखा है सो ध्वम सा जान पड़ता है क्योंकि खेह-इत्यों डोरी को खींख लेता जिस प्रकार पतक्त को बढ़ने से रोकता है उसी रीति प्रीति की डोरी खींच लेना अर्थात् कम कर देना भाषा में अधिक सोस्तते हैं॥ १०४॥

सइ-बासी काचा भखिँ पुर-जन पाक प्रवीन। काल-छेप केंद्रि विधि करिंद तुससी खग-स्रग-मीन॥ १०५॥

श्रम्य । सद-वासी काचो भवदिँ पुर-जन पाक-प्रवीन, तुलसी स्वन-स्टा-सीन केदि विधि काल-स्टेप करिएँ॥

साथ के रहनेवाले कचा ही खा जाते हैं जार नगर के निवासी भार कर ले जाते जार सुन्दर मांच रींध कर भोजन करते हैं ऐसी पवस्था में तुलसी-दास कहते हैं कि कोटे २ पची, स्नगदि पशु जार महिला का किस प्रकार अपने जीवन-काल को सुख पूर्वक निता सकतीं है पर्धात् नहीं निता सकतीं। कहने का श्विभाण यह है कि दुर्बल बैार बीधे स्रभाववाले जीवें का इस संसार में सुख ने रहना बक्त किन है जैसे कोटी र चिड़ियों को बड़ेर बाज श्वादिक मार कर कथा ही खा जाते हैं बैार हरिए शशकादि पशुश्रों को बाघ बैार चीता श्वादि सह-मासी ही मार कर खा जाते हैं बैार कोटी र महलियों को उन की बाथी बड़ी बड़ी महलियों कथा ही निगल जाती है बीर मनुख लोग इन को पकड़ के घर लाते तब मसाला लगाते बैार पका कर खाते हैं इस प्रकार दुर्बल जनों को एक श्वोर से श्वरोधी-परोधी दु:ख देते बैार दूसरी श्वोर से राजा श्वादि भी इण्ड दे कर क्रोश-दाई होते हैं इस कारण बक्त सीधेपने से चलने में संसार में सुख-पूर्वक निर्वाह नहीं हो सकता है तो जहां जैसा देखना वहां वैसा बर्ताव करना उचित है। १०५॥

बडे पाप बाढे किये छोटे करत लजात।
तुलसी ता पर सुख चइत विधि पर बहुत रिसात॥
१०६॥

दुष्ट अमों का यह खभाव है कि वे श्रह्मन श्रमीत करने में भी नहीं उरते॥

वे बड़ १ पांपों में भी जो बड़ कर पाप हैं उन को करते हैं बार कोटे १ पाप करने में श्रथवा प्रद्य के दारा उन पापों को कोटा बनाने में खजाते हैं। तिस पर भी सुख पाहते हैं बार सुख न पाने पर कोध कर कहते हैं कि दैव परम दुष्ट है।

बड़े पापी कोटे मोटे जीवों को मारने में मृन्तुष्ट न हो कर ब्रह्म-हत्या करते हैं। मद्यप साधारण मदिरा के पान से सन्तुष्ट न हो कर सुता जासव ग्रादि महा २ मद्य को पीते हैं। चोर खोग कोटी २ चोरी से ग्रसन्तुष्ट हो कर ब्राह्मण ग्रादिक का सोना चोराते हैं। परस्ती-गामी खोग साधारण स्तियों से न सन्तुष्ट हो कर ग्रपने गृद की स्ती चाची मासी ग्रादि के सङ्ग का महा-पाप बटोरते हैं बीर हन पापों के दूर करने का उपाय यज्ञ जाप हरि-भजन तीर्थ-भ्रमण सत्सङ्गा-ऽऽदि को नहीं करते तो उन का पाप कैसे कटे॥ १०६॥

सुमित निवारिष्टं परिष्टरिष्टं दल सुमन-हुँ सङ्घाम। स-कुल गये तनु बिन भये साखी यादव काम॥१०७॥

श्रम्य । सुमित निवारिष्ट (सदाय) परिदरिष्ट दल सुमन-इँ संग्राम, (जय) परिदरिष्ट सकुल गये यादव तत्तु बिन भये काम साखी॥ जो लोग सुबुद्धि वा मेल को त्याग करते हैं श्रीर श्रपने सदायक साथियों को कोड़ देते हैं वे पत्ते श्रीर फल से भी युद्ध करने में जय-सन्त्री को त्याग करते हैं कुल के सहित नाश को प्राप्त इत्ये। सपुवंशी लोग श्रीर शरीर को नाश करनेवाला कामदेव इस विषय में साली हैं।

श्रावय यह है कि कुमित श्रीर श्रापम का विगाड़ ऐसा मुरा है कि इन में पड़े अपे लोग मजत तुष्क मसुश्रों के युद्ध में भी नाम को पाते हैं। जसकीड़ा करने के समय मधुमक्त होने से यदुवंबी सचियों के बीच श्रापम में केंद्र काड़ आई जिस के कारण एक प्रकार की श्रास ले कर परस्प्र खड़ने खगे चार खड़ते खड़ते निर्मूख हो गये चार कामदेव ने बिना बिचारे श्रहद्वार के मारे महादेव जी के जपर चपना फूखक्पी वाण सन्धाना चार शिवजी के कोप से चपने बरीर को भस्म किया। इन दो दृष्टानों से यह बात प्रगट होती है कि ऐकाता चार बिचार जयलाभ करने के लिये परम श्रावश्यक है चार फुटमत तथा कु-बुद्धि नाम के कारण हैं। इस कारण इन को परित्यान करना श्रवस्य चाहिये॥ १००॥

कलइ न जानव छोट करि कठिन परम परिनाम। लगत श्रनल श्रांत नीच-घर जरत धनिक-धन-धाम॥ १०८॥

श्रन्वय । कलह कोट करि न जानव परिणाम परम कठिन, श्रति भीच-घर श्रनल लगत धनिक-धन-धाम-जरत॥

मनुष्य को चाहिये कि झगड़े को कोटा कर कभी न जाने क्यों कि उस का फल श्रन्त को बड़ा हानि-कारक होता है इस में दृष्टान्त देते हैं कि निर्धन नीच के घर में श्राग लगती है जिस से श्रासपास के रहनेवाले बड़े २ धनी-लोगों के घर श्रीर धन जल कर राख हो जाते हैं। कलहरूपी श्रिम कोटी भी हो तो भी बढ़ते चढ़ते इतनी बढ़ सकती है कि सर्वस्त नाम कर मकती है। इस कारण कलह से सदा दूर रहना चाहिये॥ २०८॥

जूमे ते भल बूमिने। भले। जीति ते हारि। जहाँ जाय जहँडायिने। भले। जुकरियं विचार ॥१०८॥ श्रम्य । जूभी तें बूभिवो भस, जीति तें दारि भूसो, सु विचार करिय जहां जाय (तहां) जहंड़ायिवो भस्तो ।

विना विचारे लड़ाई होड़ देने की श्रपेशा विचार कर सहना श्रति उत्तम है। श्रविचार पूर्वक जीत पाने से हारना उत्तम है। यदि विचार कर श्रान्ति को धारण कीजिये तो जहाँ जाना वहाँ श्रपने को उगा देना भला है।

"मतं द्यास्त विवदेत्" सो देना परन्तु भगड़ा न करना इत्यादि नीतिवाक्यों से स्रोर युद्ध में जय पराजय के स्निस्य से मान्ति स्वार समा करनेवालों का यह मत है कि झगड़ा करना सर्वया त्यास्त्र है। बद्धत स्थानों में ऐसा देखा गया है कि स्रति श्रन्याय से न्यायवाले लोग बड़े भारी रास्त्र के राजा को जोत लेते हैं, स्रोर बड़े १ बिजयी भी श्रन्त को जोते जा कर दुःख सागर में डूबते हैं। जैसे दसी पन्य में रामचन्द्र से र रावण का उदाहरण दिखला चुके हैं से र श्राग की रव से पाण्डवाँ का उदाहरण दिखलावेंगे। यद्यपि परश्चराम जीने २१ वार प्रथिवों को नि:स्तिय किया परन्तु श्रन्त-समय रामचन्द्र से हार मान पिक्ताये॥ १०८॥

,तुससी तीनि प्रकार तेँ हित अनहित पहिचान। परवस परे परास-वस परे, मामसा जान॥११०॥

श्रम्यय । तुलमी हित श्रनहित तीनि प्रकार ते पहिचान । पर्वस परे परोस-वस मामला परे जान ॥

संसार में सबे मिन बार प्रजुतीन प्रकार से पहिचाने जाते हैं

प्रशांत जब कोई किंसी प्रदूट में पड़ के दूसरे का बन्धुमा फ्रमा, म्राथवा परोस से जब माग लगी वा किसी के घर में चोर पैठा तो रात को परोसियों से सहायता माँगने के समय परोस के हित मन-हित की परीचा होती है चौर जब राजा के यहाँ कोई (म्राभयोग) वा मामला म्रापने जपर पड़ा तब भी म्रापने मिन चौर मनु पहिचाने जाते हैं।

भाषय यह है कि संसार के लोगों के भिन्न १ खभाव के कारण किसी के मन का सहज में जानना कठिन है। की कि जो लोग खाभाविक मिन है वे कड़ी बात बीर दोष कह कर अपने मिन्न को को कित करते हैं। जो लोग जपर के मिन्न बीर भीतर के शबु हैं वे ऐसी मीठी मीठो बातें बना के बोलते हैं कि सुननेवाला एस को अपना परम हित समभ प्यार करने लगता है। ऐसी अवस्था में अनु मिन्न का पिहचानना कठिन हो जाता है इस कारण नीति में इन के पिहचानने के लिये सु-अवसर दिखलाये गये हैं अर्थात् जब कोई मनुष्य बन्धन में पड़ता है तो उम के खाभाविक मिन्न उसे को ड़ाने के लिये और खाभाविक अनु उसे फँमाने में लग जाते हैं और उदासोन लोग चुप चाप बैठ रहते है। इसी प्रकार घर में अग्नि और चोर भय होने से तथा राजकीय दोष अपने जपर खगने से अनु मिन्न पिहचाने जाते हैं। नीतिशास्त में लिखा है।

"जत्मवे व्यमने चैव द्भिंचे राष्ट्रविश्ववे ।

राजदारे सामाने च यसिष्ठति म बृत्यवः"॥ पुच जन्मादि जन्मव भाव मरणादि व्यमन युद्ध राजद्रोच मर्थात् बसवा वा राजा के स्थिति के गड़बड़ होने पर राज्य के दारे पर
प्रश्चीत् सामला पड़ने पर ग्राजान में प्रधांत् किसी के मर जाने पर
जो खड़ा हो कर महायता करता है वह महा बन्धु कहलाता है ॥११०॥
दुरजन बदन कमान सम बचन विमुख्त तीर।
सज्जन उर वेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥ १११॥

दुरजन बदन कमान सम बचन तीर विसुद्धत । चमा सनाइ बरीर सज्जन उर नहीं बेधत ।

दुष्ट लोगें के मुख-ही धनुष के समान हैं जो बचन-रूपी तीर को कोड़ा करते हैं परन्तु चमा-रूपी कवच प्ररीर में रहने के कारण सक्जनें के मन को नहीं बेधते॥

दुष्टाँ का यह सुभाव होता है कि वे सदा कटु-बचन बोला करते हैं। परन्तु सज्जन लोग उन के कटु बचन पर कुछ ध्यान नहीं करते।

स्ता-क्ष्मी कथच रहने के कारण मक्जनों के हृदय में दुर्क्जनों के अचन का कुछ भी घाव नहीं लगता। स्ता श्रत्यन्त उत्तम गुण है। इसे त्याग न करना चाहिये। किसी ९ पुस्तकों में "दुरजन बचन" पाठ है सो छापे की श्रस्त जान पड़ती है क्यों कि उसी के श्रनन्तर फिर बचन है। दो वार बचन नहीं हो सकता॥ १९९॥

कौरव पाएडव जानियो क्रीध छमा के। सीम। पाँचहिँ मारिन सौ सके सबै निपाते भीम॥११२॥

भ्रम्बय। क्रोध भ्रीर चमाको सीम कौरव पाण्डव जानियो, सौ पाँच हिंग मारिसको भीम सबै निपाते। कोप बार बमा की सीमा दुर्योधनादि कौरवाँ बार युधिष्ठर श्रादि पाण्डवाँ को जानना चाहिये। कोाँकि दुर्योधन श्रादि सौ भाई मिल के युधिष्ठिर श्रादि पाँचो भाइयाँ को नहीँ मार सके परन्तु श्रकेले भीम ने सब भाइयाँ को कम कम से मार गिराया।

पाण्डवें में युधिष्ठिर ऐसे चमाशील थे कि दुर्योधन ने लाचा-भवन में जराना द्रौपदी की चीर खींचवाना, जूवा खेलवा कर सर्वख ले कर बारह वर्ष बनवास बीर एक वर्ष श्रज्ञात वास करने के लिये सभों को राज्य से निकाल देना श्रादि श्रनेक उपाय बीर उपद्रव किये। परन्नु पाण्डव लोग सब सहते चले गये। इस चमा का फल श्रन्त को ऐसा जश्रा कि पाँचो पाण्डवें ने थोड़ी सी सेना की सहायता से कौरवें। की महा सेना को मार गिराया।

उसी पर तुलसी-दास-जी ने लिखा है कि कोधान्ध दुर्योधन श्रमेक सहाय श्रीर सौ भाइयों ने साथ रह कर भी पाण्डवें को न मार सका। श्रीर थोड़े महायकों को इकट्ठा कर पाण्डवें में भीम ने सब भाइयों को मार डाला॥११२॥

का मधु दीन्हें तें मरे माहर देउ न ताउ। जग जिति हारे परसु-धर हारि जिते रघु-राउ॥११॥।

जो मधु दीन्हें ते मरै ताउ माजर न देउ परसु-धर जग जिति हारे रघु-राउ हारि जिते।

जो कोई मधु श्रादि मीठी बस्त देने से मरे उसे संखिया श्रादि विव मत दो। परग्रराम जी को जिन्हों ने संसार भर के चनियों को जीत सिया था रघुतुल अवण रामचन्द्र जी ने दरा कर प्रार्थना चादि के दारा जीत सिया।

यदा की यह रीत है कि जो काम छमा श्रादि के दारा यह ज में हो सकता है, उस के लिये कोधादि कर ने बड़ा परिश्रम करना नीति से विरुद्ध है। इस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि धत्तर्यञ्च के समय श्रायम कोधी परग्रराम जी जनकपुर में जा कर रामचन्द्र जी के उपर कोध कर कटु-बचन-इत्पी वाण छोड़ ने लगे श्रीर रामचन्द्र जी के अपत कोध कर कटु-बचन-इत्पी वाण छोड़ ने लगे श्रीर रामचन्द्र जी के समता के साथ कोमल २ वाणी से उन के क्रीध को घटाने लगे। श्रन्त को छमा गुण के दारा रामचन्द्र जी ने परग्रराम को ऐसा हराया कि उन से धत्रप ले कर परग्रराम जी के पुष्य लोकों को राम ने नग्राया।

क्रोध कर के जुवचन कहना बद्धत हानि-कारक है। चार चमा करना बड़ा सुखदाई होता है। इस कारण कोपित हो कर जुवचन बोखना न चाहिये॥ १९३॥

क्रोध न रसना खेालिये वर खेालव तरवारि।
सुनत मधुर परिनाम हित वेालव वचन विचारि॥
११४॥

रसना कोध न खोलिये वर तरवारि खोलब सुनत मधुर हित परिणाम बचन वोलब।

जिक्का ने दारा कृटु-तथन बोस कर अपने इदय ने कोप को अगट न करना चाहिये। कोंकि कोध वजीश्रत सतुम्य ऐसा २ तकन

बोब सकता है. जिस का करना बक्त कि है। कटु-वचन-क्षी बाख से विधे-क्रये क्रनु से सिंध होने पर भी भय रहता है। इस लिये राज नीति कटु-वचन के दारा क्रोध दिखलाना मना करती है। बरन क्रनु को मारना हो तो तरबार खोल कर उसे मार डालना चाहिये सुनने में मीठा चार क्रन्त में हित कारक वचन सदा बोलना चाहिये। क्रोध के वश कटु-उचन बोलना सदा नीति के विरद्ध है, क्योंकि इस से संसार में बक्त से अनु हो जाते है बार युक्तीर्त भी होती है। १९४॥

### तुलसी मीठे। समय तें माँगी मिली जा मीच। सुधा सुधा-कर समय बिन कालकूट तें नीच॥११५॥

श्रन्य । तुलसी समय तें जा मांगी मिले तो मीच मीठो समय विन सुधा-कर सुधा काल-कूट तें नीच ।

तुलबी-दास कहते हैं कि उचित समय में यदि माँगी सत्यु मिले तो वह भी मीठी जान पड़ती है, पर्न्तु कुसमय में चन्द्रमा बैार प्रस्तत भी इलाइल विष से भी दु:ख-दाई होते हैं।

श्रायय यह है कि श्रावस्थक समय पर यया पितवता स्त्री के पित सर जाने के समय में श्रायमा दु:खी रोगी के लिये यदि मांगी इर्ड स्ट्या मिले तो वह वड़े सख का कारण होती है। उसी प्रकार पित के वियोग-इती श्रीय से जलती इर्ड विर्हिनी के लिये श्रायत के किरसावाला चन्द्रमा दु:ख-दाई बैंग श्रामेक रोगों से पौड़ित

दीर्घरोगी के जिये श्रम्टत के समान खाद भोजन क्रिय का काम देता है। इस कारण सु-समय जु-समय वस्तु के गुण श्रवगुण को घटा बढ़ा देते हैं ॥ १२५॥

पाद्यी खेती लगन बिंड रिन कु-व्याज मग-खेतु। बैर च्यापु ते बडन ने किया पाँच दुख हेतु॥११६॥

श्रम्बय । पाद्दी खेती, बड़ी खगन, कुखाज रिन, मग खेत श्राप्त तें बड़न तें वैर, पाँच दुख हेत कियो ।

श्रुपने घर से दूर पर खेत बोना, बड़ी प्रीति, बड़त व्याज बढ़ाने-वाला च्हण, राइ पर का खेत, श्रीर श्रुपनी श्रुपेचा बड़े लोगों की प्रभुता पाँची दु:ख के लिये किये जाते हैं श्रूषीत् इन के करने से मनुष्य को दु:ख होता है।

त्राग्य यह है कि दूर की खेती पहले तो वहाँ सब श्रम्नादि वस्तु ले जा कर बोना फिर उस की रचा करना बद्धत किन होता है इस खिये सुख चाहै तो इसे त्याग करे। बड़ी प्रीति भी श्रम्त में वियोग होने से बद्धत दु:खदाई होती है। इस कारण श्रत्यम्त प्रेम ईश्वर को कोड़ कर श्रीर किसी में श्रम्त को सुखदाई नहीं होता। श्रथवा बड़ी खगन का श्रूष्ध श्रूनेक खोगों से वा श्राप से बड़े से प्रीति भी दु:खदाई होती है। क्योंकि श्रास्त्र में समान से प्रीति करना खिखा है श्रयवा एक मन को कहाँ कहाँ खगावे। ऐसा खण जिस का खाज बद्धत हो बड़ा दु:खदाई होता है। क्योंकि उस से खुटकारा पाना बड़ा कठन है। राह के समीप

खेती रहेने से गौ भादिक को पशु जाते हैं दो चार कवर खा लेते हैं। इस प्रकार सहज में खेती उजाड़ हो जाती है। और अपने से बलवान की अचुता अपने लिये नाअ-दु:खकारी होती है। इस कारण इन पाँचो दु:खदाई वस्तुओं से बचना चाहिये॥ १९६॥

## रीचि खीचि गुरु देत सिख सखिँ सुसाहिब साध। तारि खाय फल होय भल तरु काटे अपराध॥११७॥

श्रन्य। गुरु सिखरिं, सखा सखरिं साधु समाहिब (जगहिं) रीभि खीभि सिख देत तोरि फल खायेभस होय, तरु काटे श्रपराध होय।

गुह श्रपने चेलों को, मित्र श्रपने मित्र को, श्रीर साधु जन श्रयवा धर्मग्रील राजा प्रसन्न हो कर वा कोधित हो कर जगत के खोगों को, सिचा देते हैं। टच से फल तोड़ कर खाने में भलाई होती है परन्तु टच को काटने में श्रपराध होता है।

श्राग्य यह है कि संसार में पड़ानेवाला श्रपने सव शिखों को चाहे कोध कर वा प्रसन्नता-पूर्वक सत्य उपदेश देता है। उसी प्रकार मिन मिन को सम्मन लोग चार राजा संसार के भले बुरे लोगों को द्यचादिन काटने को भली सिचा देते हैं। परन्तु दुए-जन यह नहीं सोचते कि द्यच रहेगा तो पुनः फल देगा चार द्यचादि को काट डालते हैं। यह बात न करना चाहिय। चार श्रम्के राजाओं को भी श्रपनी प्रजा को बचा कर उन से दुष्ड श्रादि छेना चाहिये। श्रम्यवा गृह चार सखा श्रपने साधु श्रिष्ट चीर मिन्नो को प्रसन्नता से त्रीर बीर बुरों को क्रोध से उपदेश देते हैं कि तोड़ कर फख खाना खाहिये॥ १९०॥

चढे बधूरहिँ चक्र जिमि ज्ञान तें से ाक-समाज। करम धरम सुख सम्पदा तिमि जानिबे। कुराज॥ १९८॥

श्रन्वय। जिमि बधूरिष चड़ो चंग, जिमि ज्ञान ते सोक समाज तिमि जुराज करम धरम सुख-सम्पदा जानियो।

निम प्रकार बवंडर में पड़ा इत्या पतङ्ग, चार जैसे तत्त्वज्ञान से दुःख समूह नष्ट हो जाता है उसी प्रकार खराब वा दुष्ट राजा के राज में सत्कर्स धर्मा, सुख त्रारोग्यता त्रादि सम्पदा श्रम्न धन श्वादि की दशा जाननी चाहिये॥

श्रायय यह कि जैसे बवंडर में पड़ कर गुड़ी टूक टूक फट जाती है। ज्ञान से राग देव मद मात्मर्थ विला जाते हैं वैसे ही खराब राजा होने से प्रजाश्रों का यज्ञ पूजा तप दान सत्य ग्रीच दया श्रादि सब धर्म बीर पुत्र पीत्र धन धान्यादि का सुख घट जाता है॥१९८॥

पेट न फूटत बिन कहे कहे न सागत ढेर।

' वालव वचन विचार युत समुक्ति सुफेर कुफेर॥११८॥

श्रुश्वय। बिन करे पेट न फूर्टन करे ढेर न लागत (यातेंं) सुफेर कुफेर मसुभि विचार युन बचन बोलब।

किसी को निन्दा कु-त्रचन विना कहे पेट नहीं फटता चार कहने चे धन का देर भी नहीं सग जाती तो अपने वचन की बुराई. भखाई सम्भा कर विचार पूर्वक वचन बोलना उचित है। क्योंकि कियों को सुरी बात कहने से उस की बुराई होती है चार श्रपने को कोई खाभ नहीं होता इस कारण बड़त विचार के वचन बोलना चाहिये जो कोई बिना विचार बोलता है यो पौड़े पहताता है।।१९८॥

प्रीति सगाई सकल विधि बनिज उपाय अनेक। कल-बल-छल कलि-मल-मिलन उइकत एक हिं एक॥ १२०॥

श्रम्बय । सकल विधि प्रीत सगाई श्रमेक विभिन्न उपाय कस-वल-कल कलि-मल-मलिन एकई एक उद्दक्त ।

सब प्रकार का प्रेम का सन्तन्ध श्रर्थात् सेवक खामी, खामी सेवक की भिक्त, मित्र मित्र का प्रेम, राजा प्रजा का पालन, पुत्र माता पिता ससुर श्रादि का श्राज्ञाकारी, स्त्री पुरुष श्रादि का प्रेम, जितने संसारी सन्तन्ध हैं, श्रेर व्यापार बनिज श्रादि करने की जो श्रेनेक उपाय हैं। सब कल-बल श्रर्थात् कपट व्यवहार श्रीर इस श्र्यात् टगहारी श्रादि किल्युग के पापों से मिलन हो रहा है। इस कारण मनुष्य लोग एक दूसरे को उम खेते हैं।

घोर कलिकाल में जितनी श्रापम की प्रीति श्रादि है सो श्रपना . हित साधन के लिये वा धन-लाभ के लिये लोग कहते हैं।

उसी प्रकार बनिज व्यापार में जनेक प्रकार कु-व्यवहार बीर ठगहारी फील रही है। शिव्य गुरू कोटे बड़े प्रजा राजा श्वसामी महाजन को ठगने की चेष्टा कर रहे हैं जैगर किंख्या के पाप में पुदु रहे हैं॥ ९२०॥ दम्भ सिंहत किल धरम सब छल समेत ब्युवहार। स्वारय सिंहत समेह सब हिल अनुहरत अचार॥ १२१॥

श्रम्बय । किल सब धरम दक्ष महित, सब व्यवहार कल समेत सब स्नेष्ट स्वार्थ महित, सब श्रमार हिच श्रमुहरत ।

कि युग में दानादि जितने धर्मा है सब पाखण्ड युक्त है मौर देन-खेन भादि व्यापार कपट युक्त है भादे बन्धु भादि की प्रीति भ्रमनी भलाई के सहित है भीर सब का चाल-चलन श्रमने मन के भ्रमुसार है।

श्रीभित्राय यह कि सत्य, श्रीच, तप, दान, तीर्थ, व्रत, साधुसेवा पित्रभिक्त श्राद जितने वर्ण श्रीर श्राश्रम के धर्म हैं सब कपट से भरे छए हैं बनित्र व्यापार लेन-देन श्राद लीकिक व्यवहार सब इल किट्रसे पूर्ण हैं, सब लोग खार्थ के लिये प्रीति करते हैं सचा प्रेम बद्धत कम पाया जाता है जैसा वेद में लिखा है श्रीर धर्मा शास्त्र जैसा बतलता है उन्हें होड़ कर मन मामता श्राचार व्यवहार करते हैं इस प्रकार सब कर्म कलि में बिपरीत श्रीर खार्थ से भरे श्रुये हैं॥ १९१॥

ंधातु बन्धी निरुपाधि बर सद-गुरु-लाभ स-भीत। दम्भ दरस कलि-काल मँडँ पेािंचन सुनिय सुनीत॥ १२२॥

श्रम्य । सिर्पाधि धातुनंधी, सदगुर लाभ वर, कलिकाल में हैं निर्पाधि सभीति दंभ दरस, पोणिन सुनौति सुनिय । किस में निर्दावता केवल धात ही में बंध गई है त्रधात सोना चांदी बादि धातु मों में को मेल और सुरचा बादि लग जाते हैं वे सलाने धादि से दूर किये जा सकते हैं, उत्तम गृद का मिलना ही बड़ा भारी लाभ है। और दर्भ (क्रधात दर्भन के लिये देवतादिक का मन्दिर) पाखण्ड युक्त और भय सहित है, और श्रच्छी नीति की वातें केवल पुस्तकां में देखने में काती हैं, लोक व्यवहार में उस का प्रचार बड़त कम देख पड़ता है।

इस कराल कलिकाल में स्थान पर के पदार्थ उपाधि से भरे हैं, मनुखादि में कफ बात पित्त को श्रधिकाई जुधा, पिपासा, रोग, दुःख, देखने में श्राते हैं लाभ भी सब भय से भरे छए हैं, केवल यदि कोई उत्तम गृह किल जाय तो उन के उपदेश से परम लाभ हो सकता है, श्रथवा सद्गृह का मिलना ही परम लाभ है, श्रीर सब लाभ मिलता श्रादिक भय से सदोष है, क्योंकि जिस से मिलता की जिये वह कपट के दारा श्रपना हो श्रथ्य साधता है, सबे मिल का मिलना बड़त कि है, केवल लाभ के लिये लोग मिलता करते हैं, दर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, उर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं, वर्शन के योग्य देवतादि के मिल्दर लोगों ने बनवाये हैं अने परमनु दर्भ पाखपड़ बड़त है, श्रीर नीति का व्यवहार मनुखों में होना चाहिये यो तो कलियुग में सुनीति से चलनेवाले बड़त कम देख पड़ते हैं परन्तु पुस्तक नीति के वर्णन से भरी हैं, इस देखे में परिसद्धा सल्द्वार है। १२२ ॥

## फोरिइँ मूरख सिल सदन लागे ऋदुक पहार। कायर क्लर कुपूत किल घर घर सरिस उद्दार॥ १२३॥

श्रम्थय । मूरख पद्दार उद्दुक खागे सदन सिख फोरहिं किख घर घर कायर कूर कुपूत उद्दार सिरस ।

किल युग में मूर्ख लोग पहाड़ पर चोट लगने पर घर में आ कर खिल अर्थात् मसाला पीसने के कोटे २ पत्थल को फोरते हैं । इस लिथे तुलसी-दास कहते हैं कि किल युग में प्रत्येक घर में भीह और निर्दयी कुसन्तान उहार अर्थात् भक्ते कामों को किपाने के ढपने के समान देख पड़ते हैं ।

श्रभिप्राय यह कि इस कलिकाल में ऐसे २ मूर्ख है जो बिना साभ के दुसरों की हानि करने में श्रानन्द पाते हैं भारी पहाड़ में जहां उन का बग्न नहीं चल सकता श्रपना पराक्रम नहीं दिखलाते, श्रीर घर में श्रा कर, क्रोटे२ पत्यलें को फोड़ते हैं वा क्रोटे२ जीवें को दु:ख देते हैं, श्रीर को जुक्क भला काम भी किसी घर में है भी उसे वे बुरा२ काम कर के परदे के समान हाप खेते हैं।

भाषा में यह कहावत "कि चढ़के पहार फोरे घर को सीख" प्रसिद्ध है, श्रीर वही कहावत इस दोहे में श्राई है, इस कारण यहां स्रोकेशिक श्रसद्वार समझना चाहिये। कोई २ टीका कार खिखते हैं कि "घर की सिख घर के खगे पत्यख फोरते हैं चढ़क पहाड़ पहाड़ से पत्यख नहीं खाते" यह टीका अम से की जान पड़ती है क्योंकि इस चर्च में कोई चमत्कारी नहीं श्राती॥ १२३॥

जो जगदीस तो चिति भन्ना जो महीस ती भाग।
जनम जनम तुससी चहत राम-चरन चनुराग॥१२४॥
• चन्य। जो बगदीस तौ चिति भन्नो जो महीस तौ भाग, तुससी
जन्म जन्म राम-चरन चनुराग चहत॥१२४॥

जपर कई एक दोहाँ में कलि-काल का वर्णन कर के भन राम-चन्द्र में भपने श्रति श्रनुराग श्रीर सतसई की प्रशंक्षा के साथ ग्रंथ की समाप्ति वर्णन करते हैं॥

जो खोग इस जगत् के खामी श्री-हाण्य-चन्द्र श्रामन्दकन्द को भजते हैं वे बद्धत श्रष्टा काम करते हैं, श्रीर जो (महीस) इस संसार के राजा सब गुणें के धाम श्री-राम-चन्द्र का भजन करते हैं, खन का भी बड़ा भाग्य है, श्र्षात् श्रपने २ इष्ट देवें के सबे खपासक सब प्रशंसा योग्य हैं, परन्तु तुखसी-दास जी जन्म ज्ञी-राम-चन्द्र जी के चरणा-ऽरिवन्द में श्रपनी भिक्त चाहते हैं॥

इस दोड़े के विषय में नींचे लिखी ऊर्र कथा प्रसिद्ध है।

एक समय जब तुलसी-दास जी वज में गये तो वहाँ के रहने-वाले मी-क्रमा के उपासकों ने चाहा कि तुलसी-दास राम को कोड़ क्रमा की भिक्त करें और तुलसी-दास से कहा कि भगवान विष्णु के साचात् । खक्ष श्रीक्रमा भगवान् को कोड़ कुर श्रयोध्या के राजा दशरण के पुत्र रामकान्द्र को श्राप कों भजते हैं। इस बात का उत्तर तर्क वितर्कः । के दारा न दे कर भी-तुलसी-दास जी ने सीधी रीति भीर कोमस क्ष्म से यह कह कर दिया कि विभुवन के खामी श्रन्तर्यामी श्री-क्रमा भगदान् की उपासना भली है, परन्तु मेरे चित्त के चोर, राजाओं में प्रधान, को वर्ष-कि बोर, श्री-राम-चन्द्र जी हैं। उन की खेवा को, बोर उन के चरण-कमल के मकरन्द को मेरा मन-मधुप खर्वदा पान करने में श्रायन्त सुख पाता है। इस कारण में जन्म जन्म उन्हों के चरण-कमल की भक्ति चहता हां।

तुलयी-दास जी के जीवन चरित में भी यह बात मिलती है, कि नाभा जी से भेंट करने के श्रमन्तर जब तुलसी-दास जी ने श्री-कृष्ण भगवान् का दर्शन किया तो वहां कई वैष्णवें ने खङ्ग वचन कहा जिस के उत्तर में तुलसी-दास जी ने यह दोहा पढा।

का वरणों हिन श्राज की भन्ने बने हो नाथ।
तुलको मस्तक तब नवें धनुष-बान ख्यो हाथ॥१२४॥
का भाखा का संसक्रित विभव चाहिये साच।
काम जो श्रावे कामरी का लै किर्य कमाच॥१२५॥

श्रन्वय। साच विभव चार्षिये का भाषा का संस्कृत जा कामरी काम श्राव (तौ) कमाच ले का करिय॥ ९२५॥

चार संस्तृत हो चार भाषा हो उस में सचे ऐ खर्च का वर्षन होना चाहिये इस बात में दृष्टाना देते हैं कि कमरी से यदि अधिक काम निकले, तो (कमाच) रेश्मी जामों को ले कर क्या की जिये।

श्वभिप्राय यह कि यदि कोई ग्रद्धा करें कि संक्षत विद्या के रहते , ग्रोस्त्रामी तुष्ट्यी-दास जी ने राम-चरित को भाषा में क्यों तर्फन किया ते। इस का उत्तर यही है कि राम-चन्द्र के चरित-इस्पी उत्तम विषय के। चाहै। जिस् भाषा में वर्षन की जिथे उत्तम-ही होगा। बैतर किल युग में संक्रत जानने-वाले लेगा सक्रत नहीं हैं। इस जारब

भावा में वर्णन करने से श्रधिक स्रोगों के बोध-नव्य दोगा। श्रीर संख्रत में वास्त्रीकि जी ने राम-चरित वर्णन किया-ही है + भाषा में राम-चरित नहीं था। इस कारण तुससी-दास जी ने भाषा-ही में रामायण बनाई। इस के विषय में कमरी का दृष्टान्त दे कर के यह स्रचित करते 🕏 , कि वह रेश्मी बस्त की श्रपेचा श्रधिक काम देती है। जब जल दृष्टि चाई, तो कमरी चोढ जल से बसे। विश्वास करना क्रमा. तो उसे विका कर लेंट गये। शीत सगा, तो भांउ कर श्रोड़ खिया। इस प्रकार कमरी श्रधिक काम देने-वाली है॥ १२५॥ बर्न बिसद मुकता सहस अर्थ स्त्रच-सम तूल। सतसैया जग वर बिसद गुन-साभा-सुख-मूख॥१२६॥ भन्वय । विभाद वरन सुकता सद्भ त्रर्थ स्वत, सम हाल जग-वर्

बोभासुख-मूल मतबैया गृन विषद् ।

श्रव मोती की माखा श्रीर मतसैया का क्षपक वर्णन करते हैं। सतमई ने अचर निर्माल मोती ने समान हैं और उस ने अर्थ मोती ग्यने की करें के स्नत के समान हैं। इस प्रकार सुन्दर बोभा श्रीर भानन्द की जड़ इस संसार में सतमई-इती माला निर्माल है।

श्रभिप्राय यह कि दस संसार में सुन्दर २ ग्रन्द-क्पी मोतियों से गुणी कर सतसई-क्षी माला को जो कोई कळ में धारण करेगा, वद् परमानन्द पावैगा, क्योंकि सतसीया में श्रोभा, गुण, दोने ौं पाये जाते हैं ॥ १२६॥

बर माला बाला सुमति उर धारै युत नेह। सुख सोभा सरसाय निति खहै राम पति-गेइ॥१२७॥ श्रुव्यय । सुमित बाला नेष्ठ युत वर माला उर धारे, (तो) निति सुख ब्रोभा सरसाय राम-पित को गेष्ठ लहै,॥ २२०॥ $^{\circ}$ 

सुन्दर बुद्धि-रूपी स्ती श्रथवा (बाखा) को (वाखा) पाठ करने से (सुमित-युत) पुरुष श्रपने कण्ठवा स्ट्य में धारण करें, तो॰ सर्वदा श्रानन्द-रूपी शोभा सरस होती जाय, श्रीर श्रम्त के। खामी राम-चन्द्र जी के धाम श्रर्थात् खर्ग को पावे।

श्रभिप्राय यह कि सतसई के भिक्त के युत पढ़ने-वाले जन राम-भिक्त श्रीर विष्ण खोक का पाते हैं ॥ १२०॥

भूप कहि जिघु गुनिन कह गुनी कहि जघु भूप। महि गिरि पर गत जखत जिमि तुलसी खरब स्वरूप॥ १२८॥

श्रान्य। भ्रप गुनिन कहँ लघु कहिँ गुनी भ्रप कहँ लघु कहिँ तुलसी जिमि महि-गत गिरि-गत खरब खरूप लखत (तथा) गिरि पर गत महि पर गत खरब खरूप लखत॥ ११८॥

राजा-लोग गुणी-लोगों के। अपने से कोटा कहते हैं। इस पर गुणी-लोग राजा-लोगों के। अपने से कीटा कहते हैं। इस पर तुलसी-दास जी दृष्टान्त देते हैं, कि जिस प्रकार मही पर के मनुख परवत पर के मनुख ने। कोटा देखते हैं, और परवत पर के मनुख स्थित पर के मनुख के। कोटा देखते हैं, परन्तु बस्तुत: अपने अपने स्थान पर दोनों बरावर हैं।

ं श्रभिप्राय यह कि धन के लाभ की दक्का से गुणी-लोग श्राप जा कर राजाश्रों के यहाँ रहते हैं, तब राजा लोग उन्हें श्रपना नौकर जान के कोटा समभते हैं। यरन्तु जब गुणी निर्लोभ रहता है, तो राजा स्रोग प्रार्थना कर गुणी को श्रपने दरबार में खर्य बोलाते हैं, दीसी भवस्ता में गुणी स्नोग राजा के होटा समभते हैं। इसी पर दृष्टाना दिया गया है, कि भ्रपनी भवस्ता में एक दुसरे को होटा समभता है, परन्तु गुणी भिधक भादर-योग्य होता है। क्योंकि विना उस के राजाभी की सभा की बोभा नहीं हो सकती जिस के विषय में हितोपटेश का यह स्नोक निर्णय करता है।

> (विदत्त्वश्च मृथलश्च नैव तुष्यं कदाचन। खदेशे पूज्यते राजा विदाम् धर्वत्र पूज्यते)॥

कि विदान् भार राजा किसी प्रकार समान नहीं हो सकते, कोंकि राजा भ्रापने-ही देश में पूजा जाता है, श्रीर विदान् सब ठीर पूजे जाते हैं।

देशा चारु विचार चलु परिष्ठरि वाद-विवाद। सुक्रित सीम खा-ऽरय श्रवधि परमा-ऽरयमर्याद॥१२८॥

> इति श्री-गोखामि-तुलसी-दास-हत-मप्तरातिकायां राजनीति-निरूपणं नाम मप्तमः सर्गः॥

> > समाप्ता चेयं सप्तमती ॥

श्रम्बय। सु-क्रत सीम खारण श्रविध परमारण मर्याद चार देशहा विचार बाद-बिवाद परिषरि चल्॥ १२८॥

सु-क्रत (पुष्य की) सीमा, भीर भपने भर्थ के सिद्ध करने की भर्थात् स्रोक सुख की मर्यादा है, श्रीर पर-स्रोक सुख की भवधि है। सुन्दर देखिं का विचार कर भीर वाद श्र्यात् इठ पूर्वक स्रगड़ा भीर काथ के सहित तर्क वितर्क का कोड़ कर रस सतस्या के देखि के श्रीनुमार, चिस्ये।

श्रभिप्राय यह कि सतसई के जो दिहि हैं वे राम नाम के गुए से भूषित होने के कारण परम पुष्य के देने-वाले हैं, श्रीर लोक सुख के बढ़ाने-वाले हैं। क्योंकि इन में धर्म श्रीर नीति का भी वर्णन है, बीर राम-भिक्त के दारा सुक्ति की भी मर्यादा के देने-वाले मतसैया के देहि हैं। जो कोई तर्क वितर्क श्रीर मत-सम्बन्धी झगड़ों के कोड़ कर इस के श्र्यं को भली भाँति विचार कर चलेगा वह सुख पावैगा।

सतसई में वर्णन की गई नीति की सातों को विचार कर, उन के श्रनुसार चलने से मनुख्य राग देव से कूट कर, वाद-विवाद-दीन दो सकता है। कठवें सर्ग के वर्णन को पढ़ कर ज्ञान पा सकता है। हतीयादि सर्ग के कूट देविं को जानने से कूट-स्थ परमेश्वर का ज्ञान होता है, जिस से लेक माया से कूट कर मनुख्य सन में ईश्वर की भिन्न उत्पन्न होती है, जिस से परमेश्वर की प्रसन्ता होगी श्रीर जीव का परम-सुख मिलेगा।

इस प्रकार सम वस्तुकाँ का वर्णन कर क्रंत में परमार्थ की प्राप्ति का निर्देश किया॥ इति ग्रुभम्॥

## दोचा।

कामी सुख-रामी निकट मधुरा-पुर एक याम।
जिला यमनपुर मध्य जो बसत परम श्रभिराम॥ १॥
तक्षाँ रहे दिज-कुल-कमल-बन्धु बन्धु-सुख-धाम।
"रचपाल चीवे" परम-रभ्य ग्रुद्ध-गृन-पाम॥ १॥
भी पण्डित रह्मपाल के पुत्र विहारी विप्र।
काव्यास्त्र रस-खाद जो लाभ कीन्द्र श्रति हिप्र॥ ३॥
वर्ष चन्द्र ग्रर श्रद्ध भू भाषिन सित तिथि सात।
सतसैया संचित्र ग्रुप्त टीका कीन्द्र समाप्त॥ ४॥

## ्यन में शिवाष्ट्रकरूप मङ्गल ॥

सीजिये प्रणाम नाम-मन्त्र मोहिं दीजिये। विश्वनाथ पाप से विसुक्त मोहिं कीजिये॥ क्यों विसम्ब होत नाथ भीत्र दःख की जिये। त्रापनी पुरी निवास मोहिं प्रभु दीजिये॥ ९॥ हे भुजकु चकु धारि भक्त को श्रहारिये। गक्त के तरक शीश वीच भृति धारिये॥ मोर मोइ काम कोध दूर त्राश कौजिये। श्रापनो पुरौ निवास मोण्डिं श्रम् दौजिये॥ २॥ मै न कीन पुष्य पाप जान मोर नामिये। दीन दोन में मलीन बुद्धि मो प्रकाशिये॥ भूकि मृक्ति मिक्त दान नाथ श्राप कीजिये। श्रापनी पुरो निवास श्रम्भ मोहिँ दोशिये॥ ३॥ कोटि कोटि सर्थ के प्रकाश तें प्रकाशिये। हे महेश मोर क्रेश शीप्त कों न नाशिये॥ दास में न श्राम श्रीर पाम क्यों न सीजिये। श्रापनी पुरी निवास मोहिं प्रश्न दीजिये॥ ४॥ मोर चित्त बित्त मत्तं ताहि श्रायु ग्रामिये। धर्म कर्म दान दच कों न प्रेम फासिये॥ श्राप कों न हो दयाल श्राष्ट्र ही पसीत्रिये। · श्रापनी पुरी निवास मोहिं श्रम दीजिये॥ ५ ॥

नित्य विल्व पच भार मोर श्राप खीजिबे। मोहि मोइ-हीन श्रेार भक्ति-खीन कीजिये॥ त्राश्यतोष क्याँ न किप्र नम्र देखि रीमिये। त्रापनी पुरी निवास मोहिँ प्रभा दीनिये॥ ६॥ त्रीर दान भो दयाख मोहि नाहिँ चाहिये। भितरान श्री क्रपाल नेम येा निवाहिये॥ मैं इंदीन दःख हीन भित-पीन की जिये। श्रापनी पुरी निवास श्रमु मोर्डिं दीजिये॥ ०॥ मध्यजदृजूट गङ्गधारिकौर्ति गाइये। देवराजवाम भी पुरी सुवाम पाइये॥ ससरिव के पविव गान प्रेम भीजिये। श्राश्चतोष की पुरी निवास श्राश्च सीजिये॥ ८॥ काशिका निवास श्राट पद्य नित्य गाई हैं। श्रम् के समीप जो निवास की मनाइ है ॥ दीन हीन हो "बिहारि" भित चित्त लाइ है"। काशि बास ईश भिक्त सो त्रवस्य पाइ हैं।। ८॥

इति विदारिकता सप्तश्रतिका-संचित्र-टीका समाप्ता ॥ (श्री तस्मृत्)॥

15985

ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL LIBRARY Tulasi' Satvai'

Title Tulati' - Satvai.

Call No.

į

Date of Issue Issued to Date of Ret

ROYAL ASIANIC SOCIETY OF BENGAL.